## 

શ્રી ચતુર્વિ'શતિ તીથ<sup>િ</sup> કરે<del>લ્</del>યા નમઃ સૂરત અને સૂરત જિલ્લા દિગમ્બર જૈન મ'દિરાનેા

# મૂર્તિ-લેખ સંગ્રહ

( ધાથા, ભાવનગર મં/દર ભૂતિલેખ સહિત.)

Affanishmoon seemen filmen filmen filmen accommons

લેખક, સંગ્રહકર્તા અને પ્રકાશક :

**મૂળચંદ કસર્નદાસ ફાપડિયા** કાપડિયા ભવન<del>ું માંધાઓક **સરત**્</del>

ીર સં. ૨૪૯૦] સં. ૨૦૨૦ [સન્ ૧૯૬૪ ૄ મૃત્ય∽વાંચન, મનન, અતુકરણ અને સંગ્રહ

( માત્ર પાસ્ટ ખર્ચ ૦-૬૦ માકલવાથી વિના મૂલ્ય)

Barrell and common morning; and morning the state of

" જૈન વિજય" પ્રીંગ્ પ્રેસ, ગાંધીચાક સરતમાં મ્ળચંદ કસનદાસ કાપડિયાએ છાપ્યું.

## ગ્રન્થ–ઇતિહાસ, હિસાળ, લા**લ અને** નિવેદન.

આવા માટા પ્રાચીન ઐતિહાસિક સાહિત્ય મન્ય કેવી રીતે તૈયાર થયા હશે અને એ કેવી રીતે તદ્દન મક્ત બહાર પાડવામાં આવ્યા છે તે જાહ્યુવા દરેક પાક્રક ઇંતેજાર હશે તેથી આ મન્યના ઇતિહાસ નીચે મુજબ આપવાનું અમે હચિત ધારીએ હિયે.

આજથી ૪૧ વર્ષ દિપરની આ વાત છે કે શ્રી જૈનધર્મ ભૂષણ ધર્મ દિવાકર શ્રી છા. સીતલપ્રસાદ જે નૈમિત્ર'ના સંપાદક હોવાથી વારંવાર સરત આવતા તે દરમ્યાન આપ સંવત ૧૯૭૯ માં સરત પધારેલા ત્યારે આપે સરતમાં ગાપીપરામાં આવેલા નરસિંહપુરા દિ૦ જૈન મંદિરના શાસ્ત્ર ભંડારની સાર સંભાળ કરી હતી અને ૫૮૬ હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો જે સંસ્કૃત પાકૃત અને જુના ગુજરાતી ભાષામાં ૨૮ થી ૩૮ છે તેની યાદી પણ તૈયાર કરી હતી તે વખતે અમે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા ત્યારે અમારા ભંનેના વિચાર થયા કે આ શાસ્ત્ર ભંડારમાં જુના ગુજરાતી પદ્ય ભાષાના હસ્તલિખિત રાસ પ્રન્થા આશરે ૨૦ છે તે જો તેજ રૂપમાં પ્રક્ર કરવામાં આવે તે આ દિ૦ જૈન પ્રામીન ગુજરાતી સાહિત્યના ઉદ્દાર થાય અને ગુજરાતના દિ૦ જૈનોને એના લાભ મળે.

એ પછી એ બાબત પ્રયાસ કરવાથી સુરતમાં નવાપરામાં એક જાહેર સભા શ્રી ધા. સીતલપ્રસાદજીના પ્રમુખપદે સં. ૧૯૭૯ના જેઠ સુદ ૫ ( શ્રુતપંચમી) તી રાત્રે મેળવવામાં આવી હતી. જેમાં પ્રથમ સ્વ. મકનદાસ દુધભદાસ ક્ંડ તરફથી દિ જૈન પાઠશાળાના વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ અપાયા હતા. બાદ શ્રી ધા. સીતલપ્રસાદજીએ ઉત્તમ ભાષણ કરી સુરતમાં દિ જૈન સુજરાતી સાહિત્યાદારક ક્ંડ સ્થમન કરવાની જારીયાત દર્શાયા હતી જેને અમાએ તેમજ

તા. છગનલાલ ઉત્તમચંદ સુરૈક્ષા વચેર કરવા ૮૨૧) ની ટીંપ થઇ હતી. તેમાં ૧૦૧) અમારા હતા તે. પાંકી પ્ર૧) ૨૫) ૧૧) ૫ વગેરે રકમા હતી. તથા એ પછી દિગંભર જૈન 'માં અપીલ કરવાથી ૧૦૧) શા. હરજીવન સયઅંદ શાહ આમાદ તરફથી ને આજા ૫) મળવાથી આ કંડ હર છ) નું નેંધાયું હતું પણ તેમાંથી ૭૩૩) વસુલ આવ્યા હતા અને એક વ્યવસ્થાપક કમેટી પણ નિમાયલી તેમાં મંત્રી તરીકે અમાને નીમ્યા હતા.

એ પછી વીર સં. ૨૪૫૩ ચૈત્ર સુદી ૩ તા. ૪-૪-૨૭ ની રાત્રે પાઠશાળાના મકાનમાં એક મીટિંગ અમે બાલાવી હતી, જેમાં પ્રમુખસ્થાન શા. ગમનલાલ ખુશાલચંદ સુતરવાલાને અપાયું હતું અને એ મીટિંગમાં આમાદના શેઠ હરજીવન રાયચંદ શાહ અને સુરતના શા. ચુનીલાલ વજેચંદ પાઘડી બાંધનારના સ્વર્ગવાસના શાંકના દરાવ કરવામાં આવ્યા હતા અને ગુજરાતી દિ૦ જૈન સાહિત્યાહારક દંડ માટે ભાઈ ગમનલાલ સુતરવાળા અને શાંકાંતીલાલ હરગાવનદાસ રેશમવાળાને કાષાપ્યક્ષ નીમ્યા હતા. તેમજ આ દૃંડ તરફથી પ્રથમ પ્રદુષ્નકુમાર રાસ, શ્રીપાળ રાસ અને કર્મવામાં રાસ જે જાની ગુજરાતી ભાષામાં પદ્યમાં છે તે પ્રકટ કરવાના અને તે કામ અમને સાંપવાના કરાવ થયા હતા.

એ પછી અમે એ બાબતમાં સાનાસણ નિવાસી શા. છાટાલાલ ગુલાબગંદ ગાધીને આ કાર્યની પ્રેસ કાપી તૈવાર કરવાની સ્ચના કરતાં તેઓએ એ કખુલ કરી અમુક સમયમાં એ કાર્ય કરી આપ્યું હતું. તે પછી અમેાએ આ ત્રણે ગુજરાતી રાસના મન્શા માં કે તરફથી છપાવીને સન્ ૧૯૨૭ માં પ્રગઢ કર્યા હતા, જે વ્યવસ્થા ફમેટીના કરાવ પ્રયાણે પર) સુધી આપતારને મકત ને રૂપો સુધી આપતારને લાગતથી આક્ષા ફિલ્મો અને આક્રી લાગત

किया नेया नहीं समेहं ते अभाके व्यक्ति भया है। भाके जे अभाव अमें दिल पद शुक्तशालमं हि० केन सहित्यने सेह प्रदेशक में। के देलायी जा पुल्तमें। विशेष भाषा विदे तेयी जे। महल वहें जा देवा स्थाप पालकारी हरवामां आवेती अने देल सुधी जे, के मं अपने तेने महत में। इसाम है.

હવે ફંડના સંખંધમાં સંક્ષિપ્તમાં લખવાતું કે શાંડીક સહાયતા તે વેચાણ સાથે ૯૦૩)≈ આવેલા અને ૩૧૧ા≈ ખર્ચ થયેલા જેથી ૪૦૦) એક એાફ ખરાડા સેવીંગ્સ ખાતામાં ૨૭–૪–૨૭ દિને મુકા-યેલા અને બાકી રા. ૯૧ાા અમારા હાથ પર સિલક રહેલી.

એ પછી આ કાર્ય ભંધ કરવું પડેલું તે રા. ભેંકમાં વ્યાજે રજ્ઞા અને આખરે રઢ-૬-૪૦ ને રાજ શા. ઠાકારદાસ જમનાદાસ ચુડાવાલાના પ્રમુખપદે એક મીટિંગ ધાલાવવામાં આવી હતી જેમાં દ સદસ્યા હાજર હતા જેમાં આ કંડના રૂપ્યા જે ભેંકમા છે તે શા. ગમનલાલ ખુશાલચંદ સુતરવાલા ગુજરી ગયેલા હાવાયા તે રૂપ્યા શા. કાંલીલાલ હરગાવનદાસના નામ પર રાખવાના તથા હિસાળ મ'જીર કરવાના દરાવ થયેલ તેમજ આ ખાતું ૧૦ વર્ષોથી ભંધ પડેલું છે તા હવે એ રૂપ્યા વ્યાજ સાથે જેટલા થાય તે બધાજ સુરતમાં વિદ્યાદાનમાં પાઠશાળા અને શ્રાવિકાશાળાને આપી દેવા એવા ઠરાવ સર્વાનુમતે થયા હતા.

એ પછી ઉપલી મીટિંગમાં હાજર નહી રહેનાર શ્રી છગનલાલ ઉત્તમમંદ સરૈયા, શ્રા. જીવરાજ મુલાબચંદ માંધી અને શા. તેમચંદ કરતુરચંદ શાહે અમને તથા કાષાધ્યક્ષ શા. કાંતીલાલ હરમાવનદાસને રજસ્ટર્ડ નાટીશ આપેલી કે મુજરાત દિ- શ્રેન સાહિત્યાદાર ફંડની રક્ષ્મ વિદ્યાદાનમાં આપી દેવાના જે દરાવ્ય એની વ્યવસ્થાયક કમેટીએ કર્યો છે તે બરાબર નથી થાટ એ ું બાળત કરી વિચાર કરવા સરતના દિ. જૈનાની જાહેર સશા, માલાવવી એપ્રેસ વગેરે. માટી અમાએ તા. રે૮-૭-૪૦ ની રાત્રે કુલવાડીમાં અહેર મિટિંગ બાલાવેલી જેમાં શા. જયંતાલાલ રતાલાલ રેશમવાળાને પ્રમુખરથ ન અપાયું, હતું જેમાં પ્રથમ શ્રી અલક પત્રાલાલછ (ખ્યાવર) છા. ભગવાનદાસછ મહેમદાવાદ અને મુનિ અનં તકીર્તિના કું ભાજમાં સ્વર્ગવાસ થવાથી તે બાબતના શાક દરાવ અમે વિવેચન સાથે રજી કરેલા તે પાસ થયા પછી ઉપલા ક્ંડના ઉપયાગ વિદ્યાદાનમાં ન કરતાં એમાંથી ગુજરાતી ભાષાના સસ્તા કે મકત શ્રંથા પ્રકેટ કરવા એવા દરાવ ભાઇ છગનલાલ ઉત્તમચંદ સરિયાએ મુકેલા તેને શા., તનસુખલાલે ટેકા આપેલા તે પર અમે સુધારા રજી કરેલા કે આ કુંડની રકમ માટે જે ઠરાવ તા. ર૩-૬-૪૦ ની વ્ય. મીટિંગમાં થયેલા છે. તે કાયમ રાખવા. આ સુધારાને શા. પ્રેમચંદ માહનલાલ યુડાવાલાએ ટેકા આપેલા તે પછી એ પર વિવેચના થઇ અંતમાં મત લેવાતાં મૂળ દરાવ ૧૩ વિરુદ્ધ હ મતે પાસ થયા હતા એટલે એ રકમ પાછી જેમની તેમ રહી હતી.

એ પછી કંઇ થયું નહીં ને ૧૪ વર્ષ વીતી ગયા ત્યારે અમે તા. ૩-૧૦-૫૪ દિને ખપારે કુલગાડીમાં કરી જાહેર સભા બાલાવેલી જેમાં શા. જીવરાજ મુલાભચંદ ગાંધીને પ્રમુખસ્થાન અપાયેલું અને તેમાં શા. છગનલાલ ઉત્તમચંદે વિવેચન સાથે ઠરાવ મુકેલા કે આ કૃંડનાં નાણાં કંઇપણ દિ૦ જૈન સાહિત્ય ઉદ્દારના કાર્યમાં વાપરવા જરૂરી છે, તેથી સુરત અને સુરત જીલ્લાના દિ૦ જૈન મંદિરાની મૂર્તિઓ ને યંત્રો ઉપરના લેખા ઉત્તરાવી તે આ કંડમાંથી પુરતક રૂપે પ્રષ્ટ કરી મક્ત વેંચવા અને આ કાર્ય લાઇ મુલચંદભાઇ જો ઉપાડી લે તાજ થઇ શકે એમ છે માટે તેમને આ કાર્ય માથે લેવા હું નમ્ન સુચન કરું છું વગેરે.

એ પર અમે ભાઇ સરિયા સાથે ખહુ વિચાર કરી નક્કી કહું કે અમારે દરેક રવિવારે દરેક હિ જૈન મેં દિરમાં જઇ મૃતિઓ અને યંત્રોના લેખા ઉતારવા ને તે પ્રકટ પણ કરવા. આ સ્થના

અમાને સ્વીકારવી પડી હતી ને એ ઠરાવ પાસ થયા હતા. અને આ કાર્ય માટે ૧૭ સભ્યાની નવી કમેટી નિમાર્ક હતી તથા આ કાર્ય કરવા માટે અમને નિમેલા અને પુસ્તક છપાવી તે આખા ગુજરાતમાં તદન મક્ત વહેંચવા નક્કી થયું હતું.

એ પછી અમે યથાશકિત દરેક રવિવારે સુરતના મંદિરામાં જઇ ત્યાંની મૂર્તિઓ તથા યંત્રોના લેખા અનેક પ્રયાસોથી ઉતાર્યા હતા તેમજ ક ચૈત્યાલયોના લેખા પણ લીધા હતા જેમાં અમને શા. બાખ્યભાઇ માતીચંદ તાસવાળા, શા. છગનલાલ ઉત્તમચંદ સરૈયા, પં. સ્વતંત્ર અને ચિ. ડાહ્યાભાઇ કાપડિયા વગેરેએ ઠીક ઠીક મદદ કરી હતી જે પ્રશંસા યોગ્ય છે.

સુરત પછી અમે પ્રાચીન દિવ જૈન મંદિર રાંદેર ને કતાર-ગામના વિદ્યાન દ સ્વામીના લેખા ઉતાર્યા હતા, તેમાં પણ ભાઈ બાળ્યુભાઇ તાસવાળાએ સારી મદદ કરી હતી. પણ એમાં સમય ઘણા નીકળી ગયા હતા.

એ પછી અમે તા. ૨૯-૯-૫૫ ને દિને નવાપરામાં ગુજરાતી દહેરે એક મીટિંગ ખાલાવી હતી જેમાં ૧૩ સબ્ધાં હાજર હતા અને પ્રમુખરથાન શા. જયંતીલાલ છગનલાલ ગજીવાળાને આપવામાં આવ્યું હતું, જેમાં પ્રથમ આ કાર્ય કરનાર ભાઇ મુલચંદ કસનદાસ કાપડિયાના ઉપકાર મનાયા હતા અને ઠરાવ થયા હતા કે સુરત સાથે મુરત જલ્લાના તથા અંકનેશ્વર વગેરેના દિ૦ જૈન મંદિરાના મૂર્તિ લેખા પણ ભાઇ મૂળચંદભાઇ ઉતારવા પ્રયત્ન કરે તા કત્તમ થાય અને તે પછી છપાવી બહાર પાડી તે મન્ય મફત વહેંચવા. તે એ ખર્ચા કરવાની સત્તા ભાઇ મૂળચંદભાઇ, શા. જયંતીલાલ ગજીવાલા, શા.બાખૂભાઇ તાસવાળા, તે શા. કાંતીલાલ રેશમવાળાને આપવામાં આવે છે.

ં એ મુખી તા. રમ-૧૦-૫૯ હિતે રાત્રે ક્લવાહીયાં એક વ્ય **પ્રદિ**મ મે**લ**તવામાં વ્યાવી હતી એમાં ક સભ્યા હાજર હતા. અને શા. જયંતીલાલ રતીલાલ રેશમવાળાને પ્રમુખસ્થાન અપાય હતાં. એમાં પ્રથમ આજસુધીના કંડતા હિસાળ અમે રજા કર્યા હતા. જે મંજુર કરવામાં આવ્યા હતા તે પછી ખીજો લાંબા કરાવ થયા 🕽 ભાઈ મૂળચ'દભાઇએ મૂર્તિ લેખા ઉતારવાનું કામ કરી તે ૫૦૦ કાપી **ખ્યાવી પણ છે અને તેમાં ધાઘા. ભાવનગર જઇ ત્યાંના ૪ મ**ંદિગનાં મુનિ લેખા જતાર્યા છે અને ત્યાંથી ૧૦૦) ની મદદ પત્ય ગેળવી છે તા હવે મુરતા, મુરત જલ્લા, અંકલેશ્વર અને ધાઘા, ભાવનગરના દિ. જૈન મૃતિ લેખા જે છવાયા છે તે હવે પ્રકટ કરવા પણ એ કાર્યમાં વધુ રકમની જરૂર છે કેમકે એ કની વ્યાજ સાથેની રકમ તેમજ મૂળચંદભાઇ પાસેની સીલક મલી હદ્દગાાના સીલક છે ને ખર્ચ આશરે ૧૨૭૧ થાય એમ છે તે બાકીના રૂપીયા માટે સરતના જુના દહેરા, ગુજરાતી દહેરા, નર્સીહપુરા દહેરા, બેવાડા દહેરા ને ચાપડાના દહેરાના સાજના પાસેથી ખાકીની રકમા માટે **યાંગલી ભાર્ક મુળમ**ંદ**ભાઇએ કરવી અને આ** કાર્ય પુરૂ કરી આ अन्य सर्वां व रीते पदार पाउचा सेवा हराव यथा हता.

એ પછી આખરે એ બાકીની રકમ માટે પ્રયાસ કરવાથી અમોને જાના (કાંડીયાના) દહેરા તરફથી ૨૦૦), ગુજરાતી સાજના તરફથી ૧૦૦) નવાપુરામાંથી ને પ૧) શહેરના શાંતિનાથ મહિના મળી ૧૫૧) મળેલ તથા ૨૫) વિજ્ઞાન દ સ્વામી કેડમાંથી અને ૨૫) નરસિંહપુરા મંદિર તરફથી મળવા છે તેથી હવે આ મારૂ સચિત્ર પ્રકટ કરવામાં આવ્યા છે અને તે મક્ત જ ને પ્રવામાં આવશે.

#### का अवनी दिसान

સરત અને સરત જિલ્લા દિ. જેન મંજિર ગુર્જિએખ સંગ્રહ પુસ્તકમાં થયેલા કુલ્લે આવક અને ખર્ચ

3

आविन

wa<sup>c</sup>

œ

૯૧–૭૫ ભાઇ મુળચંદ કસનદાસ કાપડિયા પાસેની સિલક

૪૦૦–૦૦ ખરાેડા બે કમાંથી ઉપા-ડયા **હ. શા. કા**ન્તીલાલ રેશમવાળા તારી ખ ૨૨–૪–૫૮

૨૭૨–૦૮ ખે'કમાંથી વ્યાજ સાથે ચુકતે ઉપાડયા હા. ચંદ્રકાન્ત કાંતીલાલ રેશમવાળા

૧૦૦–૦૦ દિગમ્ખર જૈન મ**ે**દિર ભાવનગર તરફ**થી** ૧૦૦–૦૦ મદદ આવી તે તા. ૫–૧૦–૫૯

૨૦૦-૦૦ જુના (દાંડીયા) ના દહેરા સુરતના સાજના તરફથી મળ્યા હા. શા. બા**લુભાઇ** માેતીચ'દ તાસવાળા ૧૫-૪-૬૨ भर८-०० छपाछ दाम रद २८६-०० डागल रीम ११

૪૦-૦૦ જુદા જુદા ફાટાએ! પડાવ્યા તેના

૧૧૦-૦૦ ખ્લાકા ભનાવ્યા તેના ૧૫૦-૦૦ ફાેટાઍાની છપાઇ ને કાગળના ખર્ચ વગેરે

૧૨૫.૦૦ ભાઇ-ડીંગ ખર્ચ

૨૫-૮૩ સૂરત જીલ્લાના પ્ર**વાસ** માટે જવા આ**વવાના** માત્ર રેલવે ને **ળસ** ભાડાના તથા પરચુરણ ખર્ચ ¥

૧૦∙−૦૦. **વાંસુ**પૂજ્યસ્વામી ગુજ-રાતીના સાજનાના દહેર<sub>ા</sub> સૂરત તરફથી મળ્યા તે હા. શેઠ વેણીલાલ ધરમ-ચ'દ ચાેકસી ૩–૮–૬૨

ર૫-૦૦ વિદ્યાન દસ્વામી (કતા રગામ) કંડ તરફથી મળ્યા તે હા. મદનલાલ ઢાક્રારદાસ સરૈયા તા. ર૩-૭-૬૪

૫૧–૦૦ ચુજરાતી સાજનાના શ્રી શાન્તિનાથ દહેરા-સર તરફથી મળ્યા તે હા. મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયા તા ૨૮-૭-૬૪

ર૫-૦૦ નરસિંહપુરા દિ. જૈન મંદિર ને ધર્મશાળા કમીટી સુરત તરફથી મળ્યા તે હા. શા. સાક્રેરચંદ્ર સરૈયા અને શા. ચંક્રકાત સરૈયા

9288-43

નાટ--કંમક વધુ ખર્ચ થયા છે તે ઓછા **કરી આવક ખર્ચ** ભરાભર કરી દોધા છે. મુ. ક. કા.

## હવે, શાહ, લાભ અને નિવેદન.

સરત, સરત જિલ્લા, અંકલેશ્વર તે લાેઘા, ભાવનગરના દિ. જૈન મંદિરોની મૂર્તિઓ અને યંત્રાના લેખાના સંમહ તૈયાર કરી પ્રગટઃ કરવામાં આવ્યા છે તેમાં અમને હવે અને શાક છે થાય છે. શાક એટલા માટે જ થાય છે કે એ કાર્ય પુરૂં કરવામાં ઘણા વિલંભ ઘણાં કારણાથી થયા છે. એમ તા આ કાર્ય ૧૯૫૫ માં શરુ-કરાયેલું જે દશ વર્ષ ભાદ સન્ ૧૯૧૪ માં પુરૂં કરી શકાયું છે. હતાં પણ આ કાર્ય અમારી આ ૮૨ વર્ષની આયુષ્યમાં સફળતા-પૂર્વક પૂર્ણ થયું છે એ માટે અમને હર્ષ થાય છે.

આ ગ્રન્થ લખવા તથા તૈયાર કરવાથી અમાને તેમજ ગુજ-રાતના ને સૌરાષ્ટ્રના દિગ'બર જૈન સમાજને લણા જ કાયદા થયા છે જે નીચેની સ'ક્ષિપ્ત વિગતાથી વાંચકાને માત્મ પડશેઃ—

૧—આ મૂર્તિઓ અને યંત્રોના લેખા હતારવાથી અમાને આવા લેખા હતારવાના માટા અનુભવ મળ્યાં છે. જૂની ભાળભાધ લીપીમાં પડી માત્રા લખવાના રિવાજ હમાને પશ્ચુ જશ્ચાયા છે. પડી માત્રામાં, માત્રા અક્ષરના પહેલા લખાય છે. દાખલા તરીકે 'કા' લખવા હોય તા 'ાકા' આ પ્રમાણે લખાય છે. એટલા બધા અટપટાને ન વંચાય એવા લેખા પશ્ચુ અમે મહા મહેનતે ઉતાર્યા છે. મહુવાના વિધ્નહર પાર્શ્વનાથ મંદિરમાં લાકડાની ભારસાખ અને ભારાડીયા પર બે વખત જાણે હાર કરવા ભાખતના લેખ લાકડામાં કાતરેલા છે તે પશ્ચુ મહામહેનતે ઉતાર્યા છે તેમજ વ્યારામાં આપણા શિખરબંધ મંદિરની ભાજામાં જૂના મંદિરની દુકાનમાં ભારાડીયા હપર લાકડામાં કાતરેલા લેખ પશ્ચુ હતાર્યા છે.

ર—આ લેખાં ઉતારવાથી ૭૦૦-૮૦૦ વર્ષ પર થયેલા ભદારકાની વંશાવલી મળી છે, જેમાં ઇડર અને સરતતા ભદારકોની ગાદીનાં નામા તેમજ કાજાસ ધ નરસિ હપુરાના મેવાડાની ભદારક ગાદીના કુની નથા પહેલામાં દજી તમારી મળી ત્યાંત્યા હતા તે પ્રકાર કર્યા છે તેમજ સરતની જૂની ગાદીના ભંદારકનાં નામા " પ્રાથમિત" નામે પુસ્તક સ્વ. શકારક સુરે છો તિ છત્રે પ્રકાર કરેશું તે પસ્થી લીક્ષક છે.

3—માં લેંગાથી દશા-વીસાહુમડ, દશા-વીસા મેવાડા, સંધાયા-નરસિંદપુરા અને રાયકવાળ દ્યાતિના ઘણા ઇતિહાસ મળા આવ્યો છે. દશા વીસાનાં ગાંત્રા એકજ છે અને વીસાને વ્યહ્નત્ શાખાવાળા ને દશાને લઘુશાખાવાળા કહેવાય છે તેપણ જણાયું છે.

૪—સરતના જૂના દહેરામાં શ્રી ચંદ્રપ્રભના ગભારામાં ડાખી બાજી પરના ગાખલામાં આરસની બે ફીટ ઊંચી ખડ્ગાસન શ્રી જિનમતી આર્થિકાની સૂર્તિ એ જેના એક હાથમાં માળા ને ખીજ હાથમાં પીજી કમંડળ છે, માથા ઉપર શ્રી શાંતિનાથની મૂર્તિ છે જેની આજુખાજુ બે હાથો પર ઇંદ્ર અમર કરી રહ્યા છે. વળા નીએ બે કુલ્લિકાએ બેકેલી છે. સં. ૧૫૪૫ની આ મૂર્તિ છે જે ભ. વિદ્યાન દજી (સરત) ની મહાન વિદ્યા શિષ્મા હતી. આર્થિક ક્રાક્ષ્મી આવી મૃતિ બીજે ભાગ્યેજ હશે.

પ શ્રી વિદ્યાન દસ્વામી જૂના દહેરા (સરત)નાજ ભદારક હતા તે માં. ૧૫૦૦ માં થઈ ગયા છે. એમની ગાદી સુરતમાંજ હતી અને સ્વર્ગવાસ પણ સરતમાંજ થયા હતા, તેથી કતારગામમાં એમની ચરુશુપાદુકા તથા ખીજી ઘણી ચરુશુપાદુકાએ વગેરે છે. આ વિદ્યાન દસ્વામીનું હસ્તિક્ષિખત સાનેરી ચિત્ર ગુજરાતી દહેરથી તત્ત્વાર્થ સ્ત્ર સોનેરી અન્થમાંથી સ્વય આવેલું તેને એન્લાર્જ કરી તેના સ્ટેચ્યુ કતારગામમાં વિદ્યાન દસ્વામી પર બિરાજમાન કરાવ્યા છે. આ દિદ્યાન દસ્વામીના જન્મ કારતક સુદ્ધ ૧ ને સ્વર્ગવાસ માગશર વદ્ ૧૦ મે થયેલા એ પણ અમે સાધી કાદમું છે.

- ે ૧ ગુજરાતી મંદિરમાં સાંતિનાય મંદિરમાં સાંતિનાય મેં મેં પાર્ધનાથની મેાટી મેાટી પ્રતિમાઓ છે, જેમાં એક માં પાર્ધનાથ પર સં. ૧૨૩૫ ના લેખ છે. આ મંદિર નીચે લો યરામાં હતું જે સં.૧૯૫૬ માં ઉપર લાવી શિખરભંધ મૃંદિર બનાવેલું છે. સારાંશ કે સુરત બંદર ૧૨૦૦ વર્ષ પહેલાનું જ છે.
- છ. ગાપીપુરા સુરતમાં નરસિંહપુરામંદિરમાં ઘણા માટા પંચમેર ધાતુના છે જેવા બીજા ભાગ્યે જ હશે.
- ૮. નવાપરા સુરતના ગુજરાતી મંદિરમાં શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની વેદી છે. તેમાં ઘણી જ પ્રાચીન પ્રતિમાઓ ચોથા કાળની વગર લેખની છે જેથી એ આખી વેદીના ફોટા લીધા છે.
- ૯. રાંદેર (સુરત) માં જૂના દહેરાના ભ. દેવે દકીતિ હતા તે પછી સુરતમાં ભ. વિદ્યાન દી થયેલા છે. જ્યારે રાંદેર પહેલા ભદારકની ગાદી ગાંધાર (ભરૂચ) માં હતી, જ્યાં આજે કંઈ નથી. ગાંધારમાં અનેક શાસ્ત્રો પણ લખાયા હતા, એમ જણાયું છે.
- ૧૦. કતારગામમાં શ્રી વિજ્ઞાન દસ્વામી ઉપર સ્વ. આ, શાંતિ-સાગરજી મહારાજ અને શ્રી વિજ્ઞાન દસ્વામીના સ્ટેચ્યુ મુકાયા છે, તેમજ માનરત લ ઉપર ચર્તુ મુખી લા મહાવીરની પ્રતિમા હાલમાં બિરાજમાન કરાઇ છે.
- ૧૧. માંડવી (સુરત) ની માસે ૧૪ માર્ટલ પર અંજન-ચારનાં ૧-૧ા કુટ લોળા પગલાં ટેકરા પર છે. પાસે અંજના નદી વહે છે. આ વૈરાન જગ્યા છે.
- ાર. અંકલેશ્વરમાં ચિંતામણી પાર્શનાય મંદિરમાં આરસની શ્રી ૧૦૮ સુનિ મહારાજની ખદ્યાસન સૂર્તિ પીછી કમંડળ સહિવ છે. એ ૧૯ ઇંચ ઊચી તે સં. ૧૪૬૫ સાં સંલપુરા દ્યાવિદ્યારા પ્રતિષિત છે. સુનિતું તામ નથી, સુપ્રતે તે લાકો છે, કે ધ્યલાદિ સિકાંત

અન્યોની પ્રતિષ્ઠા અંકલેશ્વરમાં **યક હતી તેની** યાદમાં આ મુનિ સ્તિ<sup>°</sup> કરાવાક હશે.

૧૩. સએંદ (અંકલેશ્વર)માં શ્રી શીતલનાથની નિર્મળ આરસની મેાટી પ્રતિમા ભો યરામાં છે આ પાષાણુ એવા નિમળે એ કે આગળના દીવાના પ્રકાશ પાછળ જણાય છે.

૧૪. પ્રાચીન ધાઘા ભ'દર (ભાવનગર)માં હુમડ ક્ળીયામાં ગુજરાતી ચોપડા તે દાંડીયાના એમ ત્રહ્યુ મ'દિર છે, તેમાં ગુજરાતી સાજનાનાં મ'દિરમાં એક પ'ચ ધાતુનું શ્રી સહસ્વકૃટ ચૈત્યાલય ૪૦ ઇંચ ઊંચું છે, જેમાં ચારે ભાજ ૨૫૨–૨૫૨ પ્રતિમાઓ ક્રાતરેલ છે તે વચમાં પાલાછુ ભાગ છે. ચારે ભાજુ લેખ છે, અને સ'. ૧૪૫૧ માં ભ. વિદ્યાન દસ્વામી દ્વારા એ પ્રતિષ્ઠિત છે. આ અતીવ સું દર મૂર્તિ સાંજ બનેલી છે જેથી ધાઘાનગર એક કાળે કેટલું સમૃહ હશે તેનું અનુમાન થાય છે. આવુ ધાતુનું સહસ્વકૃટ ચૈત્યાલય ભારતમાં કરોજ જણાતું નથી; (આરસના તા બે ચાર સ્થાને છે.)

૧૪—મહુવા (સરત) પ્રાચીન નગર હતું. ત્યાં જમીનમાંથી નીકળેલ વિઘ્નહર પાર્શ્વનાથની ચમતકારી પ્રતિમા ભોંયરામાં વેળ પાષાણની છે જેના દર્શન હિન્દુ, પારસી પણ કરે છે. વળી અત્રે ઉપરના એક રમમાં આરસની કાયાત્સર્ગ ૬૬ ઈંચ ઉચી પ્રાચીન ચૌવીસી છે, જે પ્રતિમા અત્રે નવસારીના મંદિરમાંથી લાવનામાં આવી હતી એના દાખલા મળી આવ્યા છે. હાલ નવસારીમાં એક પણ દિ. જૈન ઘર કે મંદિર નથી.

૧૧—વિદ્યાન દરવામી (સુરત) ના પ્રભાવ ને વિદ્વતા એટલી જાધી હતી કે આજે સુરત ઉપસંત વ્યારા, મહુવા, આમાદ, વ્યાક્રિયર, સંદેર, ઇડર, પ્રાંતિજ, લાહા, ભાવનગર વગેરે સ્થળ ગામ બહાર શ્રી વિદ્યાન સ્વામીનાં પ્રમાશ છે. ઘરડાઓ કહેતા

હતા કે વિદ્યાન દસ્વામી માટા પ્રતિજાચાર્ય ઉપરાંત મંત્ર તાંત્રવાદી પણ હતા અને એમને આકાશગામિની વિદ્યા સિદ્ય હતી.

આ પ્રમાણે આ ઐતિહાસિક પ્રન્થમાં ઘણી મૂર્તિએ, ઘણા ભદારકા અને ઘણી ગ્રાતિઓના ઇતિહાસ મળા આવે છે.

**અાભાર**—આ કાર્યમાં જે જે ભાઇએ!એ અમને મદદ ક**રી છે** તેમના તેમજ સુરતના ચાર મ'દિરના કાર્યકર્તાઓના આ કાર્યમાં સહાયતા કરવા માટે અમે આભાર માનીએ છિએ.

#### માંતિમ નિવેદન-અમારી ભાવના

સુરત અને સુરત જિલ્લા તથા ધાંધા (ભાવનગર) સિવાય ગુજરાતમાં જૂના શહેરા—ઇડર, અમકાવાક, સાજીવા વગેરમાં પણ ઘણી પ્રાચીન પ્રતિમાઓ વગેરે છે જેના લેખા ઉતારવાની ને તે પ્રકટ કરવાની ઘણીજ જરૂર છે તા ત્યાંની પંચ અમને એ કામ કરવા એટલી શરતે આ વૃદ્ધ ઉમરે પણ તૈયાર છિયે કે એ લેખા ઉતાર્યા પછી તે પુસ્તક રૂપે ભઢાર પાડવાના ખર્ચ તે તે પંચ દારા કરવામાં આવે તો અમે તે જરૂર તૈયાર કરવા તૈયાર થઇશું. અમે શનિ, રવિવારે ત્યાં ત્યાં જઇ એ કાર્ય કરવા ઇશ્છિએ છિયે.

સ્રા. વીર સં. ૨૪૯• વિ. સં. ૨૦૨૦ શ્રાવણુ સુદ છ તા. ૧૪–૮–૧૪

નિવેદક, **મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયા** 

## સુરત અને સુરત જિલ્લાના દિ. જેન માંદિરાના મૃતિ લેખાના સંગ્રહ (લાલા ભાવનગરની સાથે)

#### विषय स्थी

| ,                              |                                     | _                       |             |             |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| ક્રેમ.                         | મ દિરતું નામ                        | પ્રતિમા                 | સં પ્યા     | પાનું       |
| ૧ શ્રી શાંતિનાથ                | દિ. જૈન મંદિર ગુજ                   | <b>રાતી</b>             |             | 1           |
| મંદિર ર્                       | ારત શાખા                            |                         | (૨૫)        | o           |
| <b>૨ જૂનું દાં</b> ડીયાનું ૧   | દહેરૂં ખપા <b>ટિ</b> યા <b>ચકલા</b> | સુરતની ત્રણ             | વેદાએ!      |             |
| પહેલી –ચ                       | ધ્પ્રભુ વેદી                        | (                       | ४८)         | હ           |
| બીજી મૃંળ                      | નાયક આદિતાથની વે                    | <b>!દ</b> ો (૧          | २०)         | રહ          |
| ત્રીજું—પા <sup>ત્ર</sup>      | ર્ <del>ષ</del> નાથની વેદી          | (-                      | ૨૫)         | 30          |
| ચાેથું હસ્ત                    | ાલિખિત શાસ્ત્ર                      |                         |             | 38          |
| પાંચમું જૂર્ત                  | ા ગાદીના <b>લ</b> હાર <b>કા</b> ની  | નામાવલી                 |             | 35          |
| ૩–કાષ્ઠાસ`લી નૃસિ              | ં <mark>હપુરા મ'દિર ગાેપ</mark> ીપ  | રા (સુરત)               | ના          |             |
| <b>મૂ</b> તિ <sup>c</sup> લેખા |                                     | (२                      | <b>૦</b> ૧) | 3 (         |
| તથા ૧—ક                        | ાષ્ઠાસંવી ૧૦૭ સદાર                  | ક્રાેની નામા            | વલી         | ७४          |
| २                              | રસિંહપરાનાં ગાત્રો                  |                         |             | ΰΥ          |
| 3 <del></del> 6                | રત <mark>લિખિત ૫૮૬ શા</mark> ર      | એો <b>૪</b> ૭ બાં       | ધણામાં      | ४७          |
| ૪-કાજાસ દી મેવા                | ડા શ્રી ચિંતામણી પ                  | ાર્ધ્વનાથ મ             | દિર         |             |
| સુરતના મૃતિ                    | <b>લ્લે</b> ખા                      | (૨૪૭)                   |             | ૮૨          |
| હસ્તલિખિત શ                    | સ્ત્રો <b>પ</b> પ                   |                         |             | ११०         |
| પ-જા્ના દહેરાની                | શાપ્યા નવાપરા <mark>સ</mark> ુરતન   | યા પા <sup>ક્ષ</sup> ના | 4           |             |
| મ દિરના મૃતિ હ                 | તેખા                                | (૫૫                     | 1)          | ११०         |
| ६—नवापरा सुरत                  | ચાપડાના દહેરાના મૂ                  | તિ <sup>લ</sup> લેખા (ક | <b>(</b> }) | ११४         |
| <b>૭–ગુજરાતી</b> વાસુપ્        | <sub>જય સ્વા</sub> મી મ'દિર ન       | <b>રાપુરા</b>           | •           |             |
| સુરતના મૂર્તિ <sup>દ</sup> લે  | <b>બા</b>                           | (२५७                    | )           | <b>૧</b> ૨૫ |
| ૧—હસ્તલિ                       | ખિત શાસ્ત્રો (૬૩)                   | *                       | -           | YY!         |
|                                | ગાદીના ૧૦૧ ભદારો                    | ાની નામાવ               | લી          | ૧૫૨         |
|                                |                                     |                         |             |             |

## સરતનાં તથા જિલ્લાના યુદ્ધચૈત્યાલયા.

| 4  | નવાપરામાં શેંદ્ર ગમનલાલ ખુશાલચ <b>ંદ સુ</b><br>ચત્યાલયના મૂર્તિ <sup>દ</sup> લેખા | ત્રરવાળાના<br>(૧૨) | . <b>૧૬૧</b> |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| E  | હરીપરામાં શેઠ નેમચંદ કસ્તુરચંદ<br>(સાદડવેલવાળા) નું ચૈત્યાલય                      | (૧૧)               | ૧૬૨          |
| ₹0 | હરી પરા ગુજ્જરફળીયામાં શેઠ પરભુદાસ<br>હેમચંદ ચૈત્યાલય. ૩ હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર પણ     | (૪ છે              | 9 § 3        |
| •• | ંટેશન પર શેઠ છગનલાલ ધેલાભાઈ તાસવ<br>ધર્મ શાળામાં ધત્યાલય                          | ળા<br>(૧૭)         | <b>૧</b> ૬૪  |
| ૧૨ | માતી રૂપાની ખડકી (ઝાંપાળજાર) માં<br>પરભુદાસ પાનાચ'દ સર્રયાનું ચૈત્યાલય            | (15)               | १ ६७         |
| ૧૩ | ધા <b>ખીશેરી હરીપરા સુરતમાં શેઠ ખીમચંદ</b><br>લાલચંદ ચૈત્વાલય                     | (88)               | 156          |
| 18 | રાં <b>દે</b> રના જૂના દહેરાના દિગ્જૈ <b>ન</b><br>મંદિરની મૂર્તિઓ                 | (১৫)               | १७३          |
| ૧૫ | કતારગામ (સુરત) ના વિદ્યાન દ સ્વામી<br>આદિની ચરણ પાદુકાએ                           | <b>(</b> &0)       |              |
| 25 | મહુવા (નવસારી–સરત)ના વિઘ્નહરણ<br>પાર્શ્વનાથ મંદિરના મૃતિલ્લેખા                    | (24)               | <b>16</b> 2  |
| •  | શાસ્ત્રો ૨૧૯                                                                      | (24)               | 101          |
|    | <b>વ્યારા</b> (સુરત) ના દિ. જૈન મ'દિરના<br>મૂર્તિ'લેખા                            | (६०)               | રરપ          |
| ٦٢ | <b>હ્યુહારી</b> (સૂરત) ના દિ. જૈન મ <b>ંદિરના</b><br>મૂર્તિ'કેણે                  | <b>(૨૨</b> )       | ર૩૫          |

| ૧૯         | કુંકેરી (સરત) ના દિ. જૈન મંદિરાના<br>મૃતિ લેખા                       | (२)            | २ ३ ६       |
|------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>ર</b> ૦ | <b>રાનકુવા (સુરત) ખે ગૃહ ચૈ</b> ત્યાલયના<br>મૃતિ <sup>દ</sup> લેખા   | (e s)          | २४०         |
| રા         | માંડ <b>વી</b> (સુરત) ના દિ. જૈન મ'દિરના<br>મૂર્તિ'લેખો              | (34)           | ૨૪૩         |
| २२         | <b>અ'કલેવિર</b> (સુરત <b>હાલ ભ</b> રચ) ના                            |                |             |
|            | દિ. જૈન મંદિરના મૂર્તિલેખ                                            |                |             |
|            | (૧) મહાવીર સ્વામી મંદિર                                              | ( <b>૧</b> ૫૧) | २४८         |
|            | (૨) આદિનાથ મંદિર                                                     | (८ <b>४</b> )  | २६४         |
|            | (૩) ચિંતામણી પાર્ધનાથ મંદિર                                          | (૨ <b>૭૨</b> ) | ૨૭૨         |
|            | (૪) નેમનાથ મંદિર                                                     | (૧૪૫)          | २८४         |
| ર ૩        | સજોદ્વ (અંકલેશ્વર) ના શીતલનાથ                                        |                |             |
|            | મ દિરના મૂર્તિ લેખ                                                   | (છ)            | રહપ         |
| २४         | ભાવનગર (સૌરાષ્ટ્ર) ના દિ. જૈન                                        |                |             |
|            | મ <sup>ં</sup> દિરના <b>મૂર્તિ</b> લેખ                               | (१०१)          | २८७         |
| ૨૫         | ધા <b>દ્યા</b> (ભાવનગર સૌરાષ્ટ્ર) ના જા્ના<br>૩ મ'દિરાના મૂર્તિ'લેખ— |                |             |
|            | (૧) જૂનું દાંડીયાનું દહેર                                            | (८ <b>८</b> )  | 306         |
|            | ર) ગુજરાતી <b>નુ</b> ' દ <b>હે</b> રૂં                               | (৬४)           | 397         |
|            | (૩) ચાપડાનું દહેરૂં                                                  | (૧૧૪)          | <b>ક</b> ર૧ |
|            | and around the same of the same                                      |                | artar a mir |

આ પ્ર**માણે કુલ ૨૬૫**૭ મૂર્તિ**એ** અને યંત્રોના સં**ગ્રહ અ**ા પ્રન્થમાં લખાવ**લા છે**.

## સૂરત અને રત જિલ્લા દિ. જૈન મંદિર મૂર્તિલેખ સંગ્રહના ફાેટાએા.

| ન'         | . નામ                                                                                                                                                      | A1.?        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٩          | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી શાંતિનાથજી આદિ શુજરાતી<br>દહેરાની સાખા શિખરળ'ધ મ'દિરની વેદી                                                                                 | ٩           |
| ર          | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી ચંદ્રપ્રસુ તીથ <sup>ર</sup> કર સ્ <b>રતની જુની ગાદીના</b><br>નીચેની વેદીના મૂળનાયક                                                          | ۷           |
| 3          | શ્રી જિનમતી આર્યિકાજી શિષ્ય શ્રી વિ <b>લા</b> ન દસ્વામી<br>જા્ના દહેરા સુરતમાં વિરાજિત                                                                     | 9 %         |
| X          | પંચ મેરૂધાતુની પ્રતિમાજ જુના દહેરા—સુરત                                                                                                                    |             |
| ч          | ભ. વિજ્ઞાનંદી પ્રતિષ્ઠિત સં. ૧૫૧૩ ના<br>ધાતુના પંચમેર હર ઇંચ ઊચા કાષ્ઠાસંઘી                                                                                | 3ર          |
| ,          | મ દિર ગાપીપરા—સૂરત                                                                                                                                         | હર          |
| 3          | ગુજરાતી મંદિર નવાપરા સુરતમાં શ્રી ચિંતામણી<br>પારસના <b>યની વેદી. અતીવ પ્રાચીન</b> પ્રતિમા <b>ંગા છે</b>                                                   | 188         |
| y          | સરતની જીની ગાદીના ભટારક ૧૦૮ શ્રી વિદ્યાન દ-<br>સ્વામી (કતારગામ) તું પ્રાચીન ચિત્ર~સ્ટેચ્યુ                                                                 | <b>૧</b> ૫૨ |
| ۷          | શ્રી વિજ્ઞાન'દ ર <b>વામીના 'શ્રી પાદુકા' તથા</b> સ્વ. આ.<br>શાન્તિસાગર અને સ્વ. ભટ્ટારક શ્રી વિજ્ઞાન'દ<br>સ્વામીના સ્ટેચ્યુ (હસ્તલિખિત) ગ્રન્થની હસ્તલિખિત |             |
|            | ચિત્ર ઉપરથા                                                                                                                                                | 165         |
| ૯          | કતારગામ (સુરત) માં શ્રી વિજ્ઞાન દ સ્વામિ ઉપરના<br>માનસ્ત ભ અને ભ. મહાવીરની ચૌમુખી પ્રતિમાછ                                                                 | ો&3         |
| <b>₹</b> 0 | પ્રાચીન ચૌવીસી પ્રતિમાજી મહુવા જે નવસારીના                                                                                                                 |             |
|            | મ દિરમાંથી લવાઈ હતી.                                                                                                                                       | २०८         |

| 99   | શ્રી વિધ્નહર પાર્શ્વનાથછ મહુવા (સુરત) ની                    |             |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|      | ય્યતિશય યુક્ત વેળુની પ્રાચીન પ્રતિ <b>મા</b> છ              | २०६         |
| ૧ ન્ | મહુવામાં રૂ <b>ષભદેવની પ્રાચીન મૂ</b> ર્તિ <sup>૧</sup>     | २१६         |
| ۹ 3  | આરસના પંચમેર મહાવારસ્વામા મ દિર                             |             |
|      | અ'કલેશ્વરના                                                 | २४८         |
| १४   | શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથની મૂર્તિ અંકલેશ્વર                 | <b>૨</b> ૬૬ |
| ૧ પ  | ચિ'તામણી પાર્શ્વનાથ મંદિર અ'કલેશ્વરમાં એક                   |             |
|      | મુનિ <b>શ્રીના ખડ્ગાસન મૃતિ' (સ</b> ં. ૧૪૬૫ ની)             | २६४         |
| ۹ ;  | શ્રી નેમિનાથ મ'દિર અ'કલેશ્વરમાં શ્રી પાર્શ્વનાથની           | •           |
|      | ચૌમુખી કમળાસન અહર જણાતી પ્રતિમા                             | <b>२</b> ६५ |
| 90   | થ્રી <b>તેમિનાથ</b> સ્વામી મંદિર અંકલેશ્વરની મૂળનાયક        |             |
|      | પ્રતિમા તથા બીજી પ્રતિમાએ।                                  | २५८         |
| ૧૮   | શ્રી ૧૦૮ ભટ્ટારક સૂરેન્દ્રકોર્તિજી અંકલેશ્વર                |             |
|      | હસ્તલિખિત ચિત્ર <b>ઉપરથી</b>                                | રહર         |
| ોંક  | સજેદ (અંકલેશ્વર) ના <mark>શ્રી સીતલનાથ</mark> સ્વામી        | २८६         |
| ર ૦  | શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી ચંદ્રપ્રભુ તી <b>ર્ય</b> ંકર દૂમડ હેલા મંદિર |             |
|      | ભાવનગર (સ <b>ં. ૧૫૩૯</b> )ના કા <b>ન</b> ડી <b>લેખવાળા</b>  | 308         |
| ર ૧  | ધાતુતું શ્રી સહસ્ત્રકૃટ ચૈત્યાલય (૧૦૦૮ પ્રતિમાઐા)           |             |
|      | ગુજરાત મંદિર ધાલા (ભાવનગર) માં વિરાજિત                      |             |
|      | પ્રાચીન (સં. ૧૪૫૧નું)                                       | <b>३</b> २० |



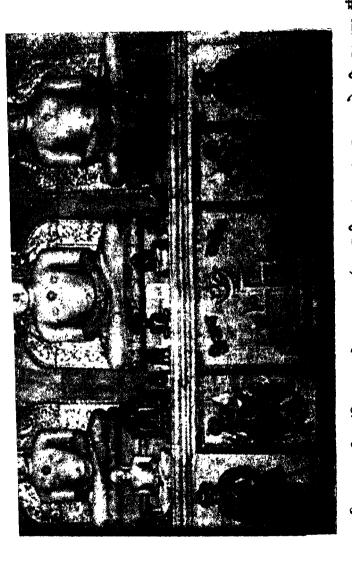

भी १००८ भी शांतिनाथस्वामी मूखनायक (गुजराती साजनाना सूरतना ष्हेरानी माखाना सं० १२३५ वैशाख सुदी १० गुरु अतीव प्राचीन) आजुषाजु भी पात्रवैनाथस्वासीनी मूर्तिजो, जिल्लो पेज री



#### શ્રી વોતરાગાય નમ:

-: સુરત અને સુરત જિલ્લાના :-

# દિગંબરજૈન મૂર્તિલે**ખ સંગ્ર**હ

### [1]

શ્રી શાંતિનાથ દિ. જૈન મ<sup>ાં</sup>દર **ખપા**દિયા ચકલા— સૂરતની પ્રતિમાંગાના **લેખાે**.

- ૧. શ્રી શાંતિનાથ સ્વામી—(મૃજના**યક) શ્રેમા** ૩ ફીટ સફેદ આરસની. હરણનું ચિદ્ધ છે. અતીંથ પ્ર**ાચીન છે. લેખ નથી**:
- **ર. પાર્ધાનાથ સ્વામી**—ઊચી રાા કુટ સફેદ **આ**રસની. સપ<sup>\*</sup> ચિદ્ધ. અતિ પ્રાચીન. લેખ નથી.
- 3. પાર્શનાથ સ્વામી—ઉત્રી ૩ કૃડ. સફેર મારસની છે. લેખમાં સં. ૧૨૩૫ તથા પં. બાહુફીતિ માત્ર નામ લંચાય છે. અતિ પ્રાચીન છે.
- **૪. નેમનાથ સ્વાસી**—સફેર **ગારસમી કેપી કુ**ટ ૧. શંખ ચિદ્ધ.

**લેખ સં. ૧૭૪૫ વર્ષે મિ**તિ વૈશાખ સૂરી ૩ રાજાછ..... વગેરે વંચાતં નથી.

**પ. પાર્શ્વનાથ સ્વામી** કાળા આરસની ઊંચી કુટ ૧ા સ**પ** ચિક્ષ. ૭ કેણ સહિત.

લેખ મ. ૧૭૪૫ વગેરે. આગળ લેખ વંચાતા નથી.

**૬. ધર્મ નાશ સ્વાસી ધાન**ના ૧ ચાઇ ૮ ઈંચ. વજ દંડ ચિઠ.

**લેખ-સં. ૧૬૮૫ વર્ષે ગાહ** સંદ ૫ સોગે શ્રી મૂળ સાધે કંદકંદાન્વયે...**પ્રણમતિ. પુરા લે**ખ વંચાતા નથી.

**૭. ચાવીષ્ટ્ર ધાતુનું—ઊંચા**ઇ ૧૩ ઇંચ. નીચે વચ્ચે ઇંદ્રાણી છે ને આજુખાજુ ઇન્દ્ર વગેરે છે.

**લેખ—સં. ૧૬૮૯ શ્રી મૂ**લ સ<sup>ર્</sup>ધે સારવાગચ્છે બલાત્કારગણે કું દકું દાચાર્ય**ે સ. શ્રી વિજ્ઞાનંદિ** સ્તદન્વંય ભ. શ્રી જ્ઞાન**સ**પછા સ્તત્પ**ફે ભટારક શ્રી પ્રભાચંદ્ર સ્તત્પટ્ટે** ભ. શ્રી વાદિચંદ્રાસ્તત્પટ્ટે **ભ**. શ્રી મહીચં**દ્રોપશાત્ હું ખડ** ત્રાતીય: જમાઇસા પ્રેમછ રામદાસ <mark>બાતા જીદાસતા રહિયા તેજલદે પ</mark>ુત્રી કાેડઇ હરભાઇસા રતન પુત્ર: સાં નેમા ભાર્યો નાગલદે પુત્ર પ્રેમછ પુત્રી વીરાબાઇ જીવી ભ્રાતજ સવજ ભાગિનવ ગાંગજ પ્રભુમતિ તીય<sup>લ</sup>કર દેવાત.

**૮. ચાવીષ્ટ' ધાતુનું એ** 'ચાઇ ૧૭ ઇંચ. નીચે વચમાં ઇંદ્રાણી તથા આજબાજા ઇંદ્ર પ્રાતિકાર્ય વગેરે છે.

**લેખ:**—સંવત ૧૭૯૩ વર્ષે વૈશાખ સુડી ૧૨ છુધ શ્રી મૂલસાધે સરસ્વતિગમ્છે વધાતારમાં કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી વીરચંદાસતત્પદે ભ. શ્રી **ગ્રાનભૂષણસ્તત્પદે ભ.** પ્રભાચંદ્ર તત્પદે ભ. વાદીચંદ્ર તત્પકે વિજય રાજ્યે અ. શ્રી મહીય દારતેવાસ પદેશાત્ રાનેર (રાંદેર હાલું જોઇએ) વાસ્તવ્યા હું ખડ ગાતીય સં. શ્રી ધનજી ભાર્યા શ્રી કાેડમદે તયા: પુત્ર: સં. શ્રી મનજીભાર્યા સં. શ્રી મેઘલદે તયા: પુત્રો સં. શ્રી બા. સં. શ્રી હીરા બા. શ્રી માણક તથા: પુત્ર સં. શ્રી જીવરાજ એતેયાંમધ્યે સં. હ. કેના કાકિ પ્રતિષ્ઠા સં. વધ'સમ વિમલ સંમેધા સં. કાળાઇ સુરતન સંભાનાં નિત્ય' પ્રણમતિ.

૯. પ્ર'ચપરમેષ્ઠી ધાલુના—ઉચાઇ આ ઈચ નીચે વચ્ચે ને
 આળુબાજી ઈદ ઈદાણી બે હાથી વિગેરે ચિત્રો છે.

લેખ: સં. ૧૫૧૫ માઘ વદી ૧૧ ગુરૂ શ્રી મૂલ**સધે શ્રો** કુંદકુદાચાર્યાન્વયે ભ. શ્રી ભુવનકીતિ સ્તિહપદેશાત્ હું ભડ ગ્રાતીય સામલસા ૩દી સુન મઉલા ભા. સીમો સુત માકા ભા. જબકુ સુત વર્ષમાન એતે નિત્ય પ્રણુમતિ!

૧૦. રત્નત્રય (ધાતુની) ઊંચી સાત ઇચ.

લેખ:—સં. ૧૬૩૨ શ્રી મૃલસંધે ભ. શ્રી ગાનભૂષણ ભ. શ્રી પ્રભાચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા (સંઘપુરા) સં. બીમજ રાકડૂ આસ-લાખા નાગછ પ્રણમતિ.

**૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ફેણવાળા**—ઉંચાઇ ૫ ઇંચ.

**લેખ**—સં. ૧૭૧૧ વર્ષે અગહન વદી ૧૧ ભ. પ**દ્મા**ડીતિ, . ભં. સકલડીતિ, ગાવા પુત તિસા મનેહરૂ પુત્ર તુરસી પ્ર**ણમ**તિ.

૧૨, પાર્શ્વનાથ ધાતુની—ઉચી ૪ ઈચ ૭ ફેલ્યુવાળી.

લેખ-સં. ૧૫૯૬ વૈશાખ શુદિ ૧૩ રવી શ્રી મૂળ સંધે બ. શ્રી મહીબૂષણ પટ્ટે ભ. શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રણ્મતિ તત્પટે ભ. શ્રી ચ્યભયચંદ્રેઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્

13. પાર્**વનાથ ધાતુની ૭ ફેલ્ફ સહિત-**--૩ ઇંચ લ ચી, લેખ-શ્રી ૧૯૮૯ માત્ર છે.

૧૪. પંચમેર ચીમુખ્રજ ધાતુનાં—લ ઇચાઉચાં .લ્લ

**લેખ** મી મૂલ સાથે બ. મી લુવનકોતિ સ્તાપદે બ. મહે શાલભૂપ્યુઃ...પ્રથમિતિ નિત્યમ્

૧૫. પદ્માવતી ધાતુના—ઉચાક યા ઇંચ. ચાર હાથવાળા. ઉપર પાર્શ્વાથ તે વાલના લાંછન સહિત.

**લેખ—સ**ં. ૧૫૪૪ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ સોમે શ્રી મૂળસાંધે. ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દિ દેવા તદારૂતા શ્રી અ'બિકાય' વિસંપિતમ્.

**૧૬. સિદ્ધની પ્રતિમા** (નિરાકાર) કાા ઇંચ ઊંચી:

**લેખ-**મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયાના પુત્ર સ્ત્ર. બાખૂબાઇના સ્મરણાથે વીર સં. ૨૪૮૦ વિક્રમ સં. ૨૦૧૦

**૧૭. પાશ્વ<sup>િ</sup>નાથની ધાતુની પ્રતિમા**—ઉંચી ૯ ઈંચ. સાત. **ફે**શુવાળી.

લેખ-વીર સં. ૨૪૮૦ વિક્રમ સં. ૨૦૧૧ વૈશાખ શુક્રલ ૩ સુધે વીસા હુમડ ગ્રાતિય રખબલાલ, શા. ગુલાબચંદ લાલચંદ પટવા રતલામવાસી (હાલ સુરત)ની પુત્રી સ્વ. સૌ સવિતા ગુલાબ-ચંદ તથા સ્વ. પુત્ર બાખૂ આદિ પરિપારિતમ્ સ્મરણાથ પ્રતાપગઢમે શ્રી સીમંદર જિનાલયે ભ. યશકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

**૧૮. ક્ષેત્રપાળ પાષાણના**—ઉંચા ૧ કુટ ચાર હાથવાળા. **સ**. ૧૯૫૬ માં પ્રતિષ્ટિત.

૧૯. સિદ્ધ યંત્ર (વિનાયક યંત્ર) ગાળ તાંબાનું પા ઈંચનું, વીર સં. ૨૪૬૧ વૈશાખ સુદ્દ ૩ રવીવાર સુરતિનવાસી વીસા હુમહ શા. ઇશ્વરલાલ કસનદાસ કાપડિયાના ચિ. ધનસુખલાલના લગ્ન પ્રસંગે ભનાવીને સુકશું.

. **૨૦. સિહચક યંત્ર**—તાંબાનું બાળ ક ઇંચનું.

**૨૧. દરાલકાણ ધર્મ યંત્ર**—તાંત્રાનું ક **ઈંચનું ચો**રસ.

**૨૨. વાહરા** કર**ાય પંત્ર** ગેલા ધાતુનું ખા ઇંગનું..

**ર3. ચારસ યંત્ર કેંક**ની વગેરે લેખવલનું તાંળાનું ક ઈચનું.

क्षेभ:—सं. १८२५ ना श्रावण કृष्ण पक्षे ८ हिवसे रांडवाण जातीय वेदाभाध राययंदणने सुरत नग्र.....

**૨૪. પાષાણની ચરણ પાદુકા**—૮×૯ ઇંચની. પત્થર **તુટેલા** છે તે લેખ કંઇ પણ વંચાતા નથી.

રપ. જિલ્લાર પ્રતિષ્ઠા કર્યાના લેખ મ્યારસ પર ૧૨×૧૨ ની સાઇઝમાં. શ્રી ૧ા શ્રી શાંતિનાથના દહેશસરના જિલ્લા વિસા હુમડ ગંગેશ્વર ગાંત્રી શા. બીજલાલ શાંતલદાસના સુત ઝવેશ્યંદના ચરણ્છવી ચુનીલાલે પાતાના તીય'ફપની યાદગીરી કાયમ રાખવા સારૂ કર્યો છે. સં. ૧૯૫૬ ના વૈશાખ શુદ ૩ તે છુહે.

(લેખા ઉતાર્યા તા. ૩૧-૧૦-૫૪)

#### નાર.

આ મંદિર ગુજરાતી દિ. જૈન સાજના (નવાપરા) ની શાખા છે. સં. ૧૯૫૬માં આ મંદિરના છર્ણો હાર દાનવીર શેઠ માણેકચંદ હીરાચંદ ઝવેરીના ઉપદેશથી તેમના બાણેજ શેઠ ચુનીલાલ ઝવેરચંદ ઝવેરીએ કરાવ્યા તે પહેલાં આ મંદિર એક બાંયરામાં હતું ને ઉપર બાંગુ તુંદું મકાન હતું. ને તેમાં પચ્ચમાં શ્રી પારસનાથ ને આજુબાજુ શાંતિનાથ ને પાર્યનાથની પ્રતિમાં શ્રી હતી છતાં એને શાંતિનાથનું મંદિર કહેના હતા. પછી જ્યારે આ પ્રતિમાં એ ઉપર લાવવામાં આવી ત્યારે તે જોતાં સ્પષ્ટ જણાશું કે વચમાં તા પાર્યનાથ છે ત્યારે વિચાર થયા કે શું કરવું ! પછી અંતે નક્કી થયું કે જ્યારે શાંતિનાથનું મંદિર કહેવાય છે તા શાંતિનાથ પ્રતિમા જેને હરસ્યુ ચાંતિનાથનું મંદિર કહેવાય છે તા શાંતિનાથ પ્રતિમા જેને હરસ્યુ ચાંતિનાથનું મંદર કહેવાય છે તો શાંતિનાથ પ્રતિમા જેને હરસ્યુ ચાંતિનાથનું માં દાપવી ને બંને પાર્યનાથને આજુબાજુ રાખવા. અને એ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યું. અને ત્રણે પ્રતિમાંઓ કાળી પડી ગઇ હતી તેને ખારાના પત્થરથી ઉગઢ કરાવી ઉજળી બનાવાઇ

હતી. આ વેદી પ્રતિષ્ઠા કાલ્હાપુરના ઉપાધ્યાયે કરાવી હતી. આ મંદિર ઘણા ઉંચા શિખરવાળું અને અગાસી સહિત છે અને હાલ ચાર પાંચ વર્ષથી આગલા ભાગમાં બે દુકાના અને પાછલા ભાગમાં બે મેાટરના તબેલાઓ અગાસીઓ સહિત બનાવ્યા છે, જેથી આવક પણ ઠીક થાય છે. આ મંદિરમાં એક હસ્તલિખિત પૂજા ગુટકા તેમજ આશરે ૧૦૦ છાપેલાં શાસ્ત્રો છે. વળી એવું કહેવાય છે કે સંવત ૧૮૯૩ની સુરતની માટી આગ જેમાં સુરતનું અડધું શહેર બળી ગયું હતું તે વખતે આ મંદિર ગુજરાતી સાજનાનું મુખ્ય મંદિર હતું અને તે પછીજ નવાપરામાં આ સાજનાનું નવું મંદિર બંધાવાયલું જે આજે ગુજરાતી સાજનાનું મુખ્ય મંદિર બંધાવાયલું જે આજે ગુજરાતી સાજનાનું મુખ્ય મંદિર છે. (આ બાબત કંઇ વિશેષ પુરાવા મળતા નથી.)

મુ. ક. કાપડિયા.



### શ્રી જીનું દહેરું (દાંડીયાનું **દહેરું) ખપાદિયા ચક્લા** સુરતની પ્રતિમા<del>ગોનો લેખસંત્રહ</del>.

ભાંય તળીઆની ચંદ્રપ્ર**શની વેદીની પ્રતિમાંએ**.

**૧. શ્રીચંદ્રપ્રભુ-મૂળનાયક સફેદ આરસની ઊંચો ૩ કુ**ટ ચિન્હ ચંદ્રમાં

લેખ—સં. ૧૬૭૯ વર્ષે શાકે ૧૫૫ક શ્રી મૂલસંઘ નંદિસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાતકાર મણે કુંદકુદાન્વને ભદારકશ્રી પદ્મનંદિ દેવા તત્પરે ભ. દેવેન્દ્રક્ષીતિ દેવા સ્તૃત ભ. શ્રી વિદ્યાનંદિ દેવા, તત્પ ભ. શ્રી મહિલભૂષણ સ્તૃત ભ. શ્રી લક્ષ્માચંદ્રા તત્પ ભ. શ્રી વીરચંદ્રા તત્પ ભ. શ્રી ત્રાનભૂષણ તે ભ. શ્રી પ્રભાવદ્રા સ્તૃત ભ. શ્રી વાદિચંદ્રા તે ભ. શ્રી મહીચંદ્રો પંદેશાલ હુમહ શાંતિ વીંગલ વાસ્ત્રવ્ય માંતરગાત્રે સંઘવીશ્રી વધાના ભાષા સંધવી શ્રી ધર્મદાસ સંઘવી કુંવરજી ભાષા સંકાટમેદ તમા: પુત્રા સંઘવી શ્રી ધર્મદાસ ભાષા સંવલાદે પુત્રી વેજળાઇ ચંદ્રશ્રભ પ્રમુખતિ.

ર. જમણી બાજુનાં મૂળના**વક શ્રી શાંતિનાયજ ઈ ચા**ઇ કુટ રાા સફેદ પાષાણ, હરણ ચિન્હ.

લેખ—સ'વત ૧૬૭૯ વર્ષે વૈશાખ વકી પ ગુરવારે શ્રી મુલસ'ધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે કુદકુ'દાચાર્થી ભવ્ શ્રા મહીચ'કોપશાત્ સ'ધવી શ્રી ધર્મ'કાસ શ્રી શાંતિનાથય પ્રણમતિ.

3. ડાંબીબાજીનાં મૂળનાયક **શા વાસુપૃત્વસ્વાચિ**-સફેદ પાષાણ કુટ રેલ ચિંદ ભેંસાનું. સંવત ૧૧૦૬ વર્ષ વૈજ્ઞાએ વદી પ ગુરો શ્રા ભારતિગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે બ શ્રીપદાન દિદેવા તત્પદે અ. શ્રી દેવન્દ્રકોર્તિદેવા તત્પદે અ. શ્રી વિદ્યાન દિદેવો તત્પદે એ શ્રી. શસ્ત્રિભ્યાન ફેટ્સાસ્તપદે અ. શ્રી શ્રેલા સ્ટિંગ તત્પદે એ. શ્રી. તત્પ**દે ભ. ત્રાનભૂષણદેવા**તત્પદે ભા પ્રમાચાંદદેવા તત્પદે ભ. વાદિચાંદ-દેવા તત્પદે ભ. મહીચાંદ્રોપદેશાત સા. ધર્માદાસ વાસુપૂજ્ય પ્રણમતિ.

8. શ્રી પાંચુ નાથ કરાઇ ૧ા કુટ સફેદ પાયાલું ચિદ્ધ સ**ર્પ**નું

ભા મી જિનચંદ્રદેવા સં. જીવરાજ પાવડીવાલેન......શહર મૂડા મી સજ.....

- **પ. પાર્શ્વનાથ સ**ફેંદ પાષાણ ૧ા કીટ. ઉપર પ્રમાણે લેખ છે.
- **૬. પાશ્વિનાથ ઉ**ચી ૧ ફીટ. લેખ ઉપર પ્રમાણે.
- **હ. પ્રતિમા ધાતુની** કમળાસન; ઈ ચાઇ ઇંચ ૩ લેખ **સ. ૧૯૩૯**
- C. 21 અજિતના ૧ પાતના ચિક્ર હાથી લે ચાઇ કુટ શા એડકની નીચે વચ્ચાં દેવી આવ્યુખાન્યુ હાથ ખે. ઉપર ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી ત્યા છેત્તામાં આવ્યુખાન્યુ એ હાથી છે.

સુધા માંવત ૧૮૦૫ વર્ષ શકે ૧૬૭૧ પ્રવર્તમાને વૈશામ સુધા પ ચંદ્રે સુસ્ત ભંદરે એ મૂલ સાથે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગણે શ્રી કુંદ્રસંદ્રાચાર્યો તારે અ. શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ સ્તત્પટે ભ૦ વિદ્યા-નંદિ, સ્તત્પટે, ભ. શ્રી મલિભૂષણ સ્તત્પટે, ભ. શ્રી લદ્ધમીચંદ્ર, સ્તત્પટે, ભ. શ્રી વીરચંદ્ર સ્તત્પદે, ભ. શ્રી શાનભૂષણ સ્તત્પટે, ભ. શ્રી પ્રભાચંદ્ર સ્તત્પટે, ભ. શ્રી વાદિભૂષણ સ્તત્પટે, ભ. શ્રી મહિચંદ્ર સ્તત્પટે, ભ. શ્રી મેર્ચંદ્ર, સ્તત્પટે, ભ. શ્રી જિનચંદ્ર સ્તત્પટે, ભ. શ્રી વિદ્યાનંભ ગ્રાપ્ટેશાત રાયક્રેદ્યાળ જાતિ શા. ક્વયરજ સવજ સ્તત્પત્ર શા. લદ્દેમીદાસ સ્તત્પત્ર શા. ધર્મદાસ તસ્ય ભાષી સ્તર્મ ભાષી સ્તન વધુ તસ્ય પત્ર શા. જ્યાજનનદાસ તસ્ય ભાષી નવી વધુ તાલ્યાં પ્રતિષ્ઠા કૃતા... સ્તન શ્રી અજ્યનાથ પ્રણાતિ. શ્રીસ્ત્તું.

ः क्र**ंग, अन्यानकार अव्यानियां**—श्रंतान उत्ता दिए विके

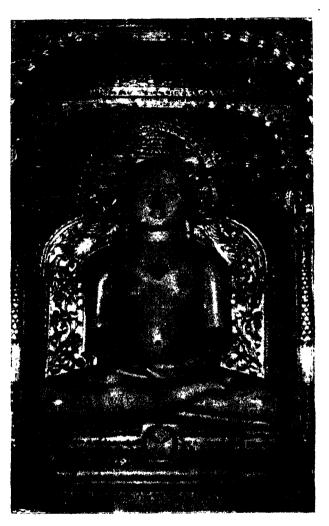

CON CONTRACTOR CONTRAC

THE TO SERVE OF THE WAY TO THE TOTAL OF THE

श्री १००८ श्री चन्द्रप्रभु तोर्थकर जूना दहेरा स्रतनी नीचेनी वेदीना मूळना**यक** संबद १६७९ मां प्रतिष्ठित. (जूओ ए० ५)

યાડાનું. વચર્મા દેવી (ચાર હાથની) આન્તુખાન્તુ ખે યોડા તથા તેની આન્તુખાન્તુ ખે હાથી છે.

**લેખ-ન**ે. ૮ પ્રમાણે વધારામાં સુરત ખ'દરે જૈન ચૈતાલ**વે** ત્યા છેવટમાં બાઇ રતન પછી શ'ભવનાથ નિત્ય' પ્રણમતિ શ્રીરસ્તુ છે.

**૧૦ શ્રી પાર્શ્વનાથ—સર્પ** ચિદ્ધ ઊંચાઇ ૧૩ ઇંચ સંવત ૧૫૪૮ (જીવરાજ પાપડીલા**ગાજ કો**ખ)

**૧૧. શાંતિનાથ**—હરણ ચિદ્ધ ઉંચી ૧ાા કુટ' સફેદ પાષાણું.

લેખ:—સં. ૧૮૦૫ વર્ષ શાકે ૧૬૭૧ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શુકલપક્ષે ચંદ્રવાસે શ્રી મૂલસાંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાતકારગણે અ. કુંદકુંદાચાર્ય અનુક્રમાત્ અ. િદ્યાનંદી અનુક્રમાત્ અ. મહાચંદ્રતત્પદ્રે અ. મેરૂચંદ્રતત્પદ્રે અ. જિનચંદ્રદેવાતત્પદ્રે અ. વિદ્યાનંદીગુરપદેશાત્ શ્રી સુરત બંદરે શ્રી આદિનાથ ચત્યાલયે શ્રી રાયકવાળ ગાતીય શા. સ્વજી તસ્યા ભાર્યા ચંદ્રરાજી સુત લદ્દમીદાસ બાર્યા બાઇ સામી તસ્ય સુત શા. ધર્મદાસ બાર્યા વાસ તીમાઇ તસ્ય સુત જગજીવન ભાર્યા નવી વધુ પ્રતિષ્ઠા શ્રી મૂલસાંધે શ્રી શાંતિનાથ સ્વામીને પ્રણય્વતે ભાષ્ઠી રતને નિત્ય પ્રણયતિ.

૧૧. શ્રી સીતલનાથ—ચિદ્ધ કલ્પવૃક્ષ. સફેદ પાષાણ. ઊંચી ૧ કુટ. સ્વસ્તિ સં. ૧૬૩૮ કાગણ સુલ ૬ મૂલ સંધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાત્કારગણે કુન્દકુન્દાન્વયે......તત્પકે બ. દેવેન્દ્રકીતિ તત્પદે, બ. ધમ મૂલ્ણ ગુરૂપદેસાત બ્લેચરવાલ ગ્રાતિય ચામરા ગાત્રે સંધ્યી રાજુછ બાર્યા સોંકળાઇ, દશદાબાઇ...બાઇ એતેયાં પ્રતિષ્ઠિતમ.

૧૩. તીન ચોવાસી—ધાતુની વચ્ચે કાયાત્સર્યા. ૧ કુટ ર દ્રીચ શયણી વિક્રમ સં. ૧૪૯૯ વર્ષે વિખ્યાત મૂલ સંધે તસ્મિન બલાત્કારુગણે મૂલ શાબને સદાગચ્છે કીત્યીલ કૃત ભૂતલે. કુન્દકુન્દાફિ સુનીશ્વર રત્યદેવેન્દ્રકીતિ સુકીતિ વ્યાપ્ત દિગન્તર:, વિદ્યાન દ્રિ ખ્યાત: સદ્દ્રારૂપદેશત: સ્વચ્યુદિશ પ્રતિનાતસ ભાષક, કૃષ્ણ પશ્ માઘસ્ય પંચમ્યામ્ રિવિવાસરે, ગંધારાદિ…ટે રાયવંશે…ની પ્રષાશ તત્ર દેવેન્દ્રનામાં ભુવિ ભારવાજ્જું'નઃ,…સાંસાદ્ર૦ ભીમ વસ્તાસે રાજ્ય-₹પાસદ્વકતા પદ્રાખ્યા પવિધારક કારપિતુમ્ શુભમ્, દ્વાસપ્તિતિ જિનેન્દ્રસ્ય બિમ્બમ્ વાતીવ શાભનમ્, પ્રદા

્ચા <sup>ક</sup>લોક ૬ લાઇનમાં પદ્મમાં છે. મૃતિ<sup>દ</sup>ની ત્રણે ભાજમાં છે.} ૧૩–૧. પા<sup>ક</sup>**વ નાથ**—૧ કુટ, જીવરાજ પાપડીવાલ સં. ૧૫૪૮ ના લેખ.

**૧૪. કું થુનાથ-**--૧૫ ઈંચ સં. ૧૮૦૫ વાળા **સુરતની રાયક-વાલ** ત્રાતિવાળા લેખ.

૧૫. પાલ્વિનાથ—૧૧ ઇંચ, સફેદ પાષાણ સ. ૧૧૪૧ વર્ષે માઘ વદી ૧૩ છુધ લ. ગુણકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્ કસાર સામવ શ સંઘવી જીતસેવી ભાર્યા સમળાઇ તરપાઃ સૃત સંઘવી પાતસે શ ભાર્યા સંઘવી ખળાઇ એતે શ્રી પાર્શ્વનાથ નિત્ય પ્રણમન્તિ.

**૧૬. ચન્દ્રપ્રભુ**—૧૪ ઇંચ, સફેદ પાષાષ્ટ્ર ૧૮૦૫ વાળા સુર-તના રાયકવાળના લેખ.

**૧૭. અજતનાથ**—૧૦ ઇંચ, સફેદ પાષાણ, ૧૮૦૫ વાળા: **ઉ**પરાક્ત લેખ.

૧૮. ૨૪ તીથે કરની ધાતુની ૧૪ ઈંચ, લેખ-સં. ૧૬૬ વર્ષે માઘ સુદી ૪ શરૂ મૂળ સંઘે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકારગણે કું દુ- કું દાચાર્યાન્વય ભ૦ વીરચંદ્ર ભ૦ ત્રાનભ્રુપણ, ભ૦ પ્રભાચંદ ભ૦ વાદિચન્દ્રોપદેશાત શ્રીકમલકીતિ ભઃ સિંહપુરા સંઘવી રાજ ભાર્યા મણીતરયાઃ સુત સંઘવી કાનજી ભાર્યા મગોદ કમળાદે સંઘવીશ્રી કેલઇ સાર્યા જગાદે સુત સં. શ્રી જસવન્ત ભાર્યા વેજળદે ગિરાત સંઘવી વીરજી આયો મીરાદે, નેમા ભાર્યા હીરાદે સુત સંઘવી નાગજી ભાર્યા જવાદે ભાત સંઘવી ઘેલાજી ભાર્યા મોહનદે સંઘવી વ ભાઇ ભાર્યા ગોરેદે સુત હરજી ભાર્યા શ્રાવિકાદિ એતે મિલિત્વા, પ્રતિષ્ઠિતમ ભિમ્બમ, અનુચર, ધાદિચન્દ્ર પટે શ્રી પ્રક્રાચારી માહનસાગર પટ્ટાભિષેક કૃત……

- **૧૯. સંભવનાથ, સફેદ પાષાણ—સં. ૧૬૪૧ મી મૂલ સંધે** જાહરીગચ્છે, ભ ગ્રાનભૂષણ: પ્રભાચંદ: વાદિયન્દ્રોપ**દેશાત** ભ સંભવનાથ......હુમડ વંશે દેવ શ્રીપાલ ભાર્યા કમલદે સુત સૂખજી પ્રતિષ્ટિતમ.
- **ે ૨૦. અજિતનાથ**—ધાતુની ઇંચ ૩, મૂલ સંધે ભ. ગ્રાન-**ખૂ**ષણ ઉપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતિય કાન્હા ભાર્યા નરદે.
  - **૨૧.** પાર્વાનાથ—૪ ઈંચ, ધાતની સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સદ ૨ શુક્રવારે મૂલ સંધે ભ. મેરૂચન્દ્ર ઉપદેશાત્ સંઘવી ન્હાનજી નેમા પ્રણમતિ.
  - **૨૨. કમલાસન પ્રતિમા**—૪ ઇંચ ધાતુની. આ પ્રતિમા અધ્<sup>ર</sup>ે પદ્માસન છે.
  - **૨૩. ચરણ પાદકા**—કાળા પાષાણની પ×૪ ઈંચ. સં. ૧૭૪૭-વર્ષ કાલ્યુન સુદી... મુલસંધે ખલાત્કાર ગણે પ્રદ્યા શ્રાવક નિસં...
  - **૨૪. ચરુઅ પાદકા**—કાલા પાષાસની ૪×૪ ઇંચ વિ. સં. ૧૮૨૦ની મૂલ સંધે...ક્યાતિ ગુરાપદેશાત્ શાહ વાદકરણ છવરાજ.... દેવપાદકા.
    - **રપ. ચરણ પાદુકા**—સફેદ પાષાણ ગા×રાા ઈચ. લેખ નથી.. **૨૬. સિદ્ધચક્ર યંત્ર**—ધાતુનું ગાળ **૬×**૬.
  - <mark>લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ૨ શુક્રે મૃલ સંધે ભ.</mark>. મહીચ'દ્ર તત્પટ્ટે, ભ. મેરૂચ'દ્રોપદેશાત રાયકવાળ ગાતીય શા... સવજી કુ'વર તરય ભાર્યા ભાઇ રાજા તયોઃ સુત **શા. માેહનત**ઃ સંદરતઃ એતે પ્રથમિતિ.
    - **૨૭. શ્રી કલિક ંડયંત્ર** મંત્ર સહિત ધાતુનું ગાળ ૭×૭.

ક્ષેખ-સં. ૧૬૬૭ વૈશાખ સુદી ૧૩ રવી મૂલસંધે બ. વાદી-ભૂષણ મુરૂપદેશાત હું ? શા. સાદર ભાર્યો જયવતી સત શા. જીવરાજ ભાતા શા. સુચા ભાર્યા સાભાગદે કલિક ડ નિત્ય પ્રણમતિ.

**વડ. અતિથા સફેદ પાષાય વ્યા**ગ્સતી ઉચ્ચે ૧૪ ઇમ. લેખ સ. ૧૬૫૭ મલસાંધે દાદાબાઇ કરમાલા.

**૧૯. ચંધ્રપ્રભુ**— સફેદ આરસ ૭ ઈચ ઉંચી.

લેખ સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ મૂલસાંધે 🐞 મડ દ્યાતીય...

30. તેમનાથ—શ'ખ ચિક્ર. કાળા આરસની…૭ ઇંચની ઃસઃ ૧૭૧૩.

31. નેમનાથ ધાતુના--શંખ ચિન્દ ઉંચી ક ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૮૦૫ વર્ષે વૈશાખ સુરી ૫ કા**ષ્ટાસ ૅ ન**ંદોત્ત**-**ગચ્છે લ. સકલક∖િતજી સુરત.

32. પાર્ધાનાથ—ધાતુની ઉંચી ૪ ઇંચ ૭ ફેલ્ સહિત. સં. ૧૬૨૨ વર્ષ પૌષ સુકી ૬ શની વાસરે…તત્ત્વેટ ભ. વિદ્યાભૂષ્ણ…

33. પાર્શ્વનાથ—ધાતુની છ ફેણવાળી ક્રેંગી ૪ ઈંગ.

લે<del>ખ યુ</del>લસ થે બ. શ્રૃતવરાપદેશાત્ **ચિત્રાહા તાતી શા ગાપાળ** ભાર્યા ધર્માઇ.

3૪. પદ્મપ્રભુ ધાતુની કમળ ચિન્હ ઉંચી ૩ ઇંચ.

ે લેખ સં. ૧૭૩૦ માઘ સુંદી ૩ કાષ્ટ્રા સ**ંધે** ન'દીતટગચ્છે રામસેનાન્વય બ. માધન'દી **દાશા** વીજ્ઞાદા**સ……** 

34. સિ**લ્**ચક્ર**નું તાંબાનું યંત્ર**—ગાળ ૫ ઇંચનું તૂટે**લું** સં. ૧૬૩૦ ચેત્ર સુદી ૫ મૂલસાંધે ભ. ગ્રાનભૂષણ ભ. પ્રભાચંદોપદેશાત્ (**સિંહપુરા** ગ્રાતીય સાંચવી પામાસ……

35. સમ્યગ્દર્શન યંત્ર તાંખાનું ગાળ. દ ઈંચનું સં. ૧૭૧૭ વર્ષ કાગણ વદી ૧ યુરવાર મૂલ સાંધે ક્યારવી ગચ્છે બલાતકાર અણે કંદકંદાન્વયે ભ. વાદીચંદ્ર લ. મહિયંદ્ર ઉપદેશાત હું અડ ત્યાલીય શા. ઇંદ્રજી રામજી તસ્ય ભાર્યો બા. ચાંગા તથા: સુતી રૂપજી મનજી નામાની તેવાંમધ્યે બાઇ ચાંગા યંત્રમ પ્રશુમતિ.

3.5. યંત્ર ભાંખાનું - આક કાકાનું, સામ ૧ ઇંચનું, સં. ૧૫૦૭ વર્ષ આચાર્ય દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવા તત્ શિષ્ય શ્રી વિદ્યાન દો. સરપદેશાત્ હુંભડ વંશે શા. અ'ઇયા કારાપિતમ્ શ્રી મૂલ સ'ધે. સરસ્વતિ ગચ્છે......

3૮. સીતળનાથ—સફેદ પાષાણ કલ્પદ્રક્ષ ચિક્ર શા ફ્રેટ <sup>લ્લે</sup>ચા-

. **લેખ--૧૮૦૫** વાળા સુરતના **રાયકવાળ** જાતિના ઉપરના નં. ૧૦ માકક.

**૩૯. મહાવીર**—સિંહ લાંછન. સફેદ પાષાણની ૧૩ ઇંચની પાચીન છે. લેખ નથી.

**૪૦. સુપાર્શ્વનાથ** સફેક પાષાણ, ૧૫ કુટના ૧૮૦૫ ના. લેખવાળા **સ્**રત**ના સચકવાળના આદિનાથ ચૈત્યાલયના.** 

**૪૧. આદિનાથ**—રૂષબ ચિદ્ધ સંફેદ પાષાણ, ૧૨ ઇંચના ૧૮૦૫ વાળા લેખજ છે.

**૪૨. ચ'4પ્રભુ**—ચંદ્ર ચિદ્ધ, સફેદ પાષાણ ૧ કુટની.

**૪૩. ચાવીશી ધાતુની**—૧૪ ઇંચ લેંગો. નીચે દેવ દેવી ઈંદ્ર વગેરે છે.

લેખ—સં. ૧૬૮૪ વર્ષે માધ વઠી ર સોમે મૂલ સાંયે સરસ્વતિ ત્રચ્છે બલાતકારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ. વિદ્યાનંદી દેવા સ્તતપદે ભ. મલ્લીભૂષણદેવાતતપ૦ ભ. લક્ષ્મીચંદ્રદેવાતતપ૦ ભ. અભમચંદ્રદેવાન તતપ૦ ભ- અભયનંદીદેવાતતપ૦ ભ. રત્નકીર્તિદેવાતતપ૦ ભ. કુમુદ્ર-ચંદ્રાપદેશાત સિંહપુરા હાલીય સં. કાવડા ભાયો બલાદે તમા પુત્રી સં. મેરજ રાયસી હીરાદે સં. જીવરાજ ભાયો છવાદે સં. જીવાદે તયાઃ પત્રી મનજ ધનજ સં. દા ભાષ્ઠ ભાર્યા સં. પાનળાઇ સં. · ન'દાજા ભાર્યા સ'. નાગળાઇ તથા પુત્રો સ'. રૂપછ પ્રતિષ્ઠા કરાપિતમુ

૪૪. ચાવીસી ધાતની મુલનાયક મહાવીરસ્વામિ ૧૧ ઇંચની ્નીએ દેવ દેવી ઇન્દ્રો તથા શેઠ શેઠાણી આજળાજ હાથ **જોડી** લિએલા છે. પ્રાચીન છે.

લેખ સ'. ૧૫૪૪ વર્ષ' વૈશાખ સુદી ૩ સોમે મુલસ**ંઘે બ**. ભૂવનુકીર્તિતત્પ૦ ભ. ગ્રાનભૂષણગુરાદેપશાત્ **હં**ખડ શા રામા ભાર્યો કરમી સુત કરણા ભાર્યો હીસી સુત મના એતે નિસમ પ્રણમ્ય શ્રી મહાવીરજિનમ.

xu. ચાવીસી ધાતની ૧૧ ઇંચની. નીચે ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી સિંહ ્વગેરે કાતરેલા છે. મલનાયક ચંદ્રપ્રભ સં. ૧પ૨૩ વર્ષ વેશાખ સદી ૧૩ ગરી મુલસ'ઘે સરસ્વાતિગચ્છે બલાત્કારગણે ભ. સકલકોર્તિદેવા-સ્ત્પેકે ભ. શ્રી ભુવનકીતિ<sup>૧</sup> ગુરૂપદેશાત્ **હું.ખ**ડ ખદા ભાર્યા **ભૂરી** સુતા રાજાુકર.....એતે ચંદ્રપ્રભ ય વસ્તિકો નિત્યં પ્રણમાંતિ.

૪૬. ખડુગાસન આજિ<sup>6</sup>કા પ્રતિમા–ર કુટની સફેદ પાષાણની તેના ઉપર શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનની પદ્માસન પ્રતિમા છે. તથા તેની આળબાળ હાથી પર બેકેલા ઇન્દ્રો કળશ ઢાળતા દેખાય છે. આજિ<sup>ડ</sup>કાજીના જમણા હાથમાં માળા છે. અને ડાવા હાથમાં કમ'ડલ તથા પીછી છે. આજિ'કાછની જમણી બાજુએ નીચે એક આજિ'કા ંએડેલાં છે તેની નીચે **આર્જિકા રત્નસુરી** કાતરેલું છે. આ**ર્જિકાના** હાથમાં કમ'ડલ પીછી છે. ડાખી બાજુ **ક્ષુસ્લિકાની** મૃતિ કાતરે**લી** છે. તેના હાથમાં પણ કમ'ડળ પીછી છે તે નીચે ક્ષ**ૃ જિનમતી** નામ કાતરેલું છે. આવી પ્રતિમા કશેજ જોવામાં આવતી નથી. એ વિચારવા યાગ્ય છે.

લેખ—સં. ૧૫૪૪ વર્ષ વૈશાખ સુકી ૩ સોમે મૂળ **સધે** સંરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે ભ. ત્રિદ્યાન'દી દેવા સ્તત્પફે ભા

મક્ષીભૂષણ, સ્ત'ભસ્તીથે (ખ'ભાત તીથે') હું **ખડ** ત્રાતીય શ્રેષ્ઠી **ચાંપા** ભાર્યા રૂપીણી તત્પુત્રી આજિકા વિદ્યાન દી દીક્ષિતા આજિકા કલ્યાણી તત્ચેલની અગ્રોતકા જ્ઞાતા શા દેવા બાર્યા નારીંગદે પુત્રી જિનમતી નરસહી કારાપિતમ પ્રણમતિ નિત્યમ ત્રિયો યમ.

## ભાંયતળીએ અહારની વેદીમાં.

૪૬. સીતલનાથ-સફેદ પાષાણ કલ્પન્ટસ ચિદ્ધ ૧ કટ ઉંચા.

લેખ-સ'. ૧૫૪૮ વર્ષ વૈશાખ સહી ક મત સાંઘે વગે**રે** જીવરાજ પાપડીવાલવાળા ૧૫૪૮ ના લેખ છે.

૪૭. પાર્ટ્**વનાથ**—૭ ફેલ્લાળા સકેદ પાયાણ ૧૦ ઇંચના એ ઉપર પણ ૧૫૪૮ તે! એજ લેખ છે.

૪૮. પા<sup>ક્</sup>વ<sup>ર</sup>નાથ—૭ ફેસવાળા ૧૦ ઇંચના એ ઉપર પસ ૧૫૪૮ વાળાજ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ છે.

## ચંદ્રપ્રભૂની વેદીની આગળ બારણા પાસે દીવાલ પરના આરસ પરના શિલાલેખ.

–અા પવાસણ મુંબાઇના વીસા હુમડ સ્વર્ગવાસી શેઠ હીરાચંદ ગુમાનજીના ચિર<sup>:</sup>છવી–પાનાચાંદ, તથા માણેકચાંદ તથા *ન*વલચાંદ અંએએએ પોતાના તીર્થ રૂપની યાદગીરી સારૂ બંધાવી પ્રતિષ્ઠા કરી છે. સં. ૧૯૩૯ વૈશાખ સુદ ૧૦ છુધવાર શાકે ૧૮૦૫.

(લેખ ઉતાર્યા તા. ૭-૧૧-૫૪)

## પહેલા માળની પ્રતિમાએો.

૧. આદિનાથ મૂળનાયક (ઋષભનાથ) સફેદ આરસના ૧ ક્ટ ઉચા.

**લેખ**—સં. ૧૩૧૩ વર્ષે બરાબર વંચાય છે તે પછીની લીટીઓ વં'ચાતી નથી કેમકે પાછળથી સીમીટથી ફોટ છે. આ મૂળતાયકની પ્રતિમા પ્રાચીન છે.

**ર. આદિનાથસ્વામી**—જગણી બાળુએ સફેદ ગારસ. ઋષ્છ. ચિન્દ છે. ઉંચી ર કટ છે.

લિખ--- સ. ૧૮૦૫ વર્ષ શાકે ૧૬૭૧ વર્તમાને વૈશાખ માસે. શુકલ પક્ષે ૫ ચન્દ્રવાસરે સરત બ'દરે શ્રી જિન ચૈત્યાલે મુલસ'ધે. સરસ્વતીગચ્છે ભલાતકાર ગણે શ્રીકૃત્દકૃત્કાચાર્થાત્વથે પદ્મ-નંદી દેવા તત્પફ્રે દેવે દ્રષ્ટી તિ તત્પદ્રે ભાગ શ્રોવિદ્યાનન્દી તત્પફ્રે ભાગ મલ્લી-ભાષણ ભાગ લહમીચન્દ્ર તત્પફે ભાગ વીરચન્દ્ર તત્પફે ભાગ શાન-ભ્રુપણ તત્પટ્ટે ભ૦ પ્રભાચન્દ્રઃ તત્પટ્ટે ભ૦ વાદિચન્દ્રઃ તત્પટ્ટે ભું મહિચન્દ્રા: તત્પકે ભું જિનચન્દ્રા: તત્પકે ભું **વિદ્યાનન્દિ**: સરી ઉપદેશાત રાયકવાળ જ્ઞાતીય શા. કુઅરજ શા સવજ પુત્ર શા. લક્ષ્મીદાસ સ્તત્પત્ર શા. ધર્મદાસ તસ્ય ભાર્યો સ્તન વર્ષ તસ્ય પત્ર શા. જગજીવનદાસ તસ્ય ભાર્યા નવી વહુ તાભ્યાં પ્રતિષ્ઠા કૃતા..... રતનશ્રી ઋષભનાથમ પ્રણમતિ.

3. શ્રી શીતળનાથ-ડાખી બાળ્યએ સફેદ આરસ. કલ્પવૃક્ષનું ચિદ્ધ. ઉંચી ૧૮ ઇંચ. તેના ઉપર પણ સં. ૧૮૦૫ ના સરતના રાયકવાળ ગાતિના જગવનદાસનાજ લેખ છે.

૪. શ્રી **પારસનાથ**—ધાતુના સાત ફેલ્લાળા ઉંચામ ૪ દંચ.

**લેખ**—સં. ૧૫૪૬ વૈશાખ સુદી ૧૩ રવેઉ મુલસાંથે ભાગ ત્રી મલ્લિભૂષણ તત્પકે ભ. લક્ષ્મીયંદ્ર પ્રણમતિ ભ. અભયચન્દે પ્રતિષ્ઠિતમ .

પ. શ્રી કું શુનાથ--ધાતુની પદ્માસન ઉંચાઇ ગા ઇંચની ચિનહ બકરાે.

**લેખ**—અથ સં. ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સહી ૩ શકે મુલસાંઘે ભ મેરચ દ્રાપદેશાત હુમડ દ્રાતિય શા. અખંડ વેલજ અમરસી કપાદ નમૃતિ

૧. **ક્ષેયાંસનાથ**—ધાતુના. ગેંડાનું ચિન્હ ગ્રેંચાઇ ૪ દુ**ચ** આજુબાજુ નીચે એ વાલ છે. સં. ૧૫૪૫ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨

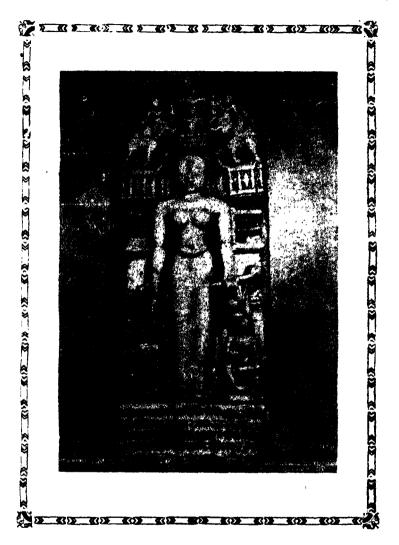

श्री १०८ आर्जिकाजी श्री जिनमर्ताजी-खड्गासन प्रतिमा २ फूट ऊंची सं० १५४५ मां प्रतिष्ठित. जूनी दहेरानी भी चंद्रप्रमुनी वेदीनी बाजुमां छे. [जूको ए० १४–१५] રવાઉ મૂળ સાંધે ભા મેલિસ્થળણ દેવા **સાંવધુરા તા**તીન કારના બાર્યો. પ્રણમતિ નિસં

- છ. શ્રી સંભાવનાથ—ધાતની ચિદ્ધ થેડાકાં ૪ ઈચ મૂળ સંધે.
   શ્રી રત્નકીર્તિ, લિલતકીર્તિ કોહં……
- ૮. શ્રેયાંસનાથ ધાતુની—ચિદ્ધ ગૈંડાનું ૪ ઈએ નીએ ચિદ્ધની બાલ્લુમાં બે વાઘ છે. તથા લેખ સંવત ૧૫૪૫ ના નં. દુ: પ્રમાણેના છે.
  - ૯. મહાવીર સ્વામી—ચિક્ર સિંક **૪** ઇચ.

ેલેખ-સંવત ૧૭૨૨ જેટ સુડી 3 ને સુક્રે મૂળસાધે ભ૦ શ્રી મેરચંદ્રોપદેશાત શા. લહમીદાસ લાંગા સુત કેરલસમ્ પ્રણમતિ.

૧૦. પારસનાથ—સાત ફેબુસ. સર્પનું ચિદ્ધ. આન્યુબાન્યુ વાધ: છે. ઉચાઇ જા ઇચ સં. ૧૫૩૬ વર્ષે વૈજ્ઞાખ સુદ્ધ ૧૦ મુધ્ધે શ્રી કાષ્ટા સંધે શ્રી ન'દી. સોમકીર્તિ શ્રી વીરસેન **ફુંબડ ગ્રાતિ** વિસ્વરુપ ગોત્રે મ. આદ્રા ભાર્યા લિતિકા પ્રશ્સમિતિ.

. ૧૧ શાંતિનાથ—ચાંદીની પ્રતિમા હરણનું ચિન્હ. ઉંચાઇ ૪ ઈંચ. સં. ૧૯૬૩ દિ. ચૈત્ર સુદ ૧૩ વાર શુક્રરે મૂળસંધે સરસ્વતિ-ગચ્છે બલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે **સ. ગુણચંદ્રજી.** તાસવાળા સ્વ. શેઠ યેલાભાઇ ધરમચંદ તસ્ક્**યી.** 

**૧૨. ચાંદીની ચૌવીસી**—ગા **ઈચ** તાસવાળા છગનલાલ. યેલાભાઇ (સરત) સં. ૧૯૮૩.

૧૩ ચંધ્ર**ાસની સ્થામ રંગની પ્રતિમા**—ચિન્**દ ચંદ્રન**ે સં. ૧૮૦૫ રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ નં. ૨ **મુજબ.** 

૧૪. પંચ પરંમેણી ધાતુના—ા દવ હરણનું વિન્હ, આળુ બાળ્યુ દેવ દેવીએન હાથી સિંહ વગેરે છે. સં. ૧૫૨૯ વર્ષે વૈશાપન

- સુદ્દી ૭ મૂળસ ધે વિદ્યાન દી ઝુરૂપદેશાત હું અડ ત્રાતિ શ્રેષ્ટી ધના ભાર્યો કનકી ભાર્યા પુત્રો શ્રે. વીકા ભાર્યા રમઇ યેતે પ્રણમતિ.
- ૧૫. શ્રી પાર્શિનાથ સંપ ચિક્ષ સાત ફેશ ચાંદીના ૩ ઇંચના ૧૦૮ શ્રી મૃળ સાથે બલાત્કાર ગણે વા. હી. લાભચ'દ ખુશાલચ'દના સુત માણેકચ'દ (સુરત)
- **૧૬. વિમલનાથ**—ચિંદ્ધ સુત્રર ૧૮૦૫ **રાયકવાળની** પ્રતિષ્ઠા વખતના લેખ નં. ૨ પ્રમાણે.
- ૧૭. ધાતુના પંચ પરમેષ્ઠી— શ્રી કુંચુનાથ ચિદ્ધ બકરો. આજીબાજી દેવ દેવીઓ સિંહ હાચી. સંવત ૧૫૧૭ વર્ષ વેશાખ સુદ્ર ૧૦ શુધે શ્રી મૂળ સાંઘે આ. શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેવાત હું બડ જ્ઞાતિય દાે૦ ડુંગર ભાર્યા પાર્તાદે બકાદે સુત વીકા ભાર્યા મટકુ તેનેદ શ્રી જિન બિદાસી સખા ભાર્યા વાસુદ્રા વાંકારિતા.
- ૧૮. શ્રી ચંદ્રપ્રભુ—ચન્દ્રમાનું ચિદ્ધ. ઉચાઇ રાા કુટ (૧૮ ઇંચ) સં. ૧૯૮૩ વૈશાખ માર્સ શુકલ ૧૦ મુધવાસરે શ્રી મળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગણું શ્રી કુન્દકુન્દાન્વયે લ. શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિજી ઉપદેશાંત વીસાહું ખડ ગાતિ શા. તાસવાળા જગનલાલ ઘેલાભાઇ તથા પ્રતિષ્ઠિત ચંદ્રપ્રમુ પ્રણ્યમ્.
- **૧૯. શ્રી આદિનાથ**—સફેદ પાષાણની ઘણીજ પ્રાચીન ઉચાઇ પાા ઇચ. લેખ છે, પરંતુ ઘસાઇ ગયા હોવાથી વ'ચાતા નથી.
- ર**ા ધાતુની પ્રતિમા**--ચિદ્ધ ઘસાઇ ગયું છે. તેના લેખ (ચન્દ્રપ્રભુ ગભારાંના લેખ નં. ૪૫ મુજબ પુરા લેખ છે. **સ**ંવત ૧૫૨૩ ની સાલના.
- ર૧. ધાતુની પ્રતિમા- ચિંદ ઘસાઇ ગયું છે. ઉંચાઇ ગાા પૈંચ સં. ૧૫૪૮ શ્રી મુળ સંધે બ. શ્રી મલિબૂષણ સં. તેજાસુત સં. કાઉઓ બાર્યો સં. પોમાં સુતા નાકી.

· ૧૧. પાર્શનાથ સર્પ ચિક્ષ ઊંચાઇ ૩ા ઇંચ. સાત ફેણ**સ** 'ધાતુની—-સં. ૧૫૬૦ વૈશાખ સુરી ૩ મૂળ**સ**ંઘે **ભ૦ મક્ષિભ્રષ્ ં ઉપદેશા**ત..... પ્રણમતિ.

ર3. પારસનાથ ધાતુના—સર્પ ચિદ્ધ ઉચાઇ ગાં ઇચ સાત ફેણવાળી. સં. ૧૭૨૨ વર્ષે માગ સુદી ૨ **લ. શ્રી મેંફચંદ્ર** ઉપદેશાત.

ં **૨૪. ધાતૃની મૃતિ** -ચિક્ર નથી (ઘમાઇ ગય છે) ઉપાઇ ૪ ઇંચ સાં. ૧૬૪૬ વર્ષ જેપ્ક સુરી ૬ શ**ને**ઉ શ્રી મૂલ **સાંધે** સરસ્વતી ગચ્છે બલાત્કાર ગણે ભ. શ્રી પ<mark>દ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ હંબડ</mark> ज्ञातिय अभगहे वगेरे.....

રૂપ, ધાતની મૂર્તિ ચિદ્ધ ઘસાઇ ગયું છે. ૪ ઈંગ સંવત ૧૬૪૬ લેખ નં. ૨૫ પ્રમાણેનું લખાણ છે.

રદ, પદ્માસન પ્રતિમાજ પીળા આરસની-ચિદ્ધ વજ હંડ ઉંચા ૧૯ ઇંચના.

લેખ સવત ૧૪૯૯.

ં **૨૭. વાસપૂજ્ય** સંકુદ પાષાણ ઉચી ઇંચ ૧૪ ચિ**હ ભેંસને.** લેખ--સં. ૧૮૦૫ તાજ રાયકવાળ જ્ઞાતિના સરતનાજ. ે

ે **૨૮. પાર્થાનાથ**—સર્પ ચિક્ર તે ફેહ્યુ હ સહિત. સફેદ પાંપા**છ**ુ

ું **લેખ-સ**ં. ૧૫૪૮ નાે છવરાજ પાપડીવાળ વાજા.

રંદ. અન તથાથ સંકેદ આરમતી ઉંચી ૧૪ ઈંચ. ચિ**દ** <del>-</del>સાહુડીનું. 🦯

<mark>લેખ--સં. ૧૮૦૫ વાળા સુરતના **રાયકવાળ**, શાંતિનો</mark>, ાક્કડ 🔐 ૩૦. ચોમુખછ ધાતુના—કા ઇંચના એંખ નથી 🧸 🚉

31. પારસનાથ ધાતુના ૨ ઈચતા. જ જ 👵 તેક છાક્કાકા

**લેખ**—સં. ૧૬૮૩ વર્ષે શ્રી સ્ળાસ ધે ભં શ્રી પ**લા**મ દી ગુર-**પ્લેશન હ**ુ શાદૈવતા…

3ર ધાતુની પ્રતિમા—રાા ઇંચ ઉપર પાનવાળી, રાા ઇંચની. લેખ મૂલસંઘ ભ૦ શ્રી સાનભૂષણ શ્રે૦

33-34-34-34-ધાતુની દરેક આશરે ર ઈંચની ધાતુની.

**લેખ**—સં. ૧૬૪૨ માઘ સુદી ૭ શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>ધે.

**૩૭. પાર્જનાથ**—ધાતુની ૨ ઇંચની. લેખ નથી. ફેણવાળી જાની

**૩૮. ચાંદીની પ્રતિમા**—૧ા ઇચની. લેખ નથી.

**૩૯. પાર્ધ્ધ નાથની**—ધાતુની ૧ા ઈંચની.

લેખ--મૃળસંઘે વંચાય છે.

**૪૦. ધાતુની પ્રતિમા**—૧ ઇંચની. લેંખ નથી.

**૪૧. પાર્ધાનાથ**—ધાતુની ૧ા ઇંચની, લેખ નથી.

**૪૨. પાર્શ્વ નાથ**—ધાતુની ૧ાા ઇંચની. લેખ<del>ન્યૂ</del>ળસ'થે છે:

૪૩. ચાંદીનું માહું (મુખ)—૧ માટી મૂછ્વાળું ર ઈંચનું.

૪૪. શિખરજીના પાષાણુ—ચાંદીની ખેઠક સાથે ૭ ઈંચનેષ્ટ લેખ—શા ભગવાનદાસ કાદરજી સ∴ ૧૯૬૨ ના સાહા સુદ્ધ પ્ર વાર સનેઊ, મૂળસ'ઘ શિખરજી મહારાજ.

**૪૫. ધર્મ નાથ**—ચિક્ર વજકંડ. સફેદ પાષાણુ **પદ્માસન ઇચ**. ૧૫. લેખ સુરતના સં. ૧૮૦૫ રાયકવાળ જ્ઞાતીના.

**૪૬. પારસનાથ**—સફેદ પાષાણ ૧૪ાા ઈંચ, ૧૮૦૫ તે. લેખ રાયકવાળ ગ્રાતિના

**૪૭. મલ્લિનાથ**—સફેદ પાષાણ ૧૬ાા ઈંચ ૧૮૦**૫ તે** સથ-ક્વાળ દાતિના લેખ.

૪૮. <del>ગામિન-કન સહેર પ્રાથસ્થ</del> ૧૪મા ઇચ્ચ ૧૮૦૧ નેદ સંયક્ષ્યળ શાતિના લેખ. **૪૯. યુષ્પદંતઃ સફેદ પાષા**ણ ૧૪૧**ાઇસ. ૧૮**૦૫ **તે. સમકવાળ** ગ્રાંતિના લેખ.

**પ૦. સંભવનાથ**—પીળા પાષાજી ૧૨ ઇંચ સ<sup>\*</sup>. ૧૬૩૦ **તા** સેખ. વધારે વ'ચાતું તથી.

પ૧. પારસનાથ—કાળા પાષાણના નવફેણ સહિત. સપૈધું 'ચિદ્ધ ૧૬ ઇંચ. સ. ૧૬૪૨ વર્ષે માહ સુદ ૩ સરસ્વતી ગમ્છે બાલાત્કાર ગણે.......વાદિશ્રૂષણ ગુરૂષદેશાત સેર વ'શે શાહ સોમ બાર્યો દેવ્યો સુ શાહ જિયાળતિ ગદે શ્રી બાઇ......પ્રશ્રમતિ.

પર. પારસનાથ—ધાતુના પિત્તળના સાતફેલુવાળા હાા ઇંચ -સં. ૧૬૬૬ વર્ષ માઘ વદ ૪ મૃળસંથે બકારક શ્રી વહિંચંદ્રો-પંદેશાત ગોંગા હું મડ સંઘવી ગણુરાજ ભાવી લક્ષ્માદે પુત્રી આપી કમલશ્રી નમતિ.

પ3. અભિનન્દન--પીળા પાષાણની પદ્માસન પ્રતિના ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ ગ્રાતિના લેખ.

પ . શાંતિ, કું'લુ, અસરહ, ખડગાસન—ધાતુની સ્ત્વત્રય ઝતિમા

પપ. ચરણ પાદુકા—ચિદ્ધ સહિત નીચે દેવીદેવતા, ઉચાઇ છ કે ચ. સં. ૧૫૧૫ માઘ સુદ્દ ૧૧ રવઉ શ્રી મૂળસંધે બશાતકાર મણે સરસ્વતી ગેંચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યોનું વચે ભ. શ્રીસકલકોર્તિ દેવા તત્પદે ભ. શ્રી. ભુવનકિર્તી ઉપદેશાત હું ખંડ હ્રાંતિ શ્રે. પદ્મા સાહ વ. હરસીયા શ્રે. બીમાસા બાર્યા લેકાઉ સુત તચે પુત્ર પવસાજા તેની હાસા વસાવાલ બાર્યા બનીણી, કમીણી ૧માદે ગંગા યાદે નિત્ય પ્રથમિત.

પર રત્નત્રય ધાલુના—પા ઈંચ ઉંચી ખદગાયન શાંતિ, કુંચુ, અરહ.

લેખ—સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ વદ પ શુરૂ લા પ્લ સાથે 🛝

- ાથી મહિભૂષણ ગુરૂ ઉપદેશાત ૫. જોગા સત શ્રેષ્ટિ રણાપર ભાર્યો! ધનાઇ પ્રણુમતિ.
- ા ૫૭. રત્નત્રય ધાતુના—(શાંતિ કુંથુ, અરહ) ખડગાસન ૫. ઈચ સ'વત ૧૫૪૧ વર્ષે વૈશાખ વદ ૫ ગ્રર® શ્રી મૃલસ'થે ભંજ શ્રી વિદ્યાન'દી ભેજ શ્રી મહિભૂપણ શ્રેજ દેવાસુત પદ્યાદ્રયાઃ શ્રી હત. ક. કારિતમ.
- ં **પટ. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા**—-ચિદ્ધ, નથી. ૩ ઇંચ **સં**વત ૧૬૮૧ ફાલગુણ સુદી ૧૩ ગુરી કાકા સંધે ભ૦ શ્રી ચંદ્રકીર્તિ તેવાસા માધવસા માહન સુત રૂપછ કીકા.
- પદ. પદ્માસન ધાતુની -િચક્ર નથી. ૩ ઈચ સંવત ૧૬૮૧ ક્રાલગુણ સુદી ૧૩ ગુરી શ્રી મૃળસંધ લ૦ શ્રી રામકાર્તિ ઉપદેશાત્ પ્રેમજી.
- **૬૦. પદ્માસન પારસનાથ**—ધાતુના ૩ ઈંચ ( કેણુવાળી ) **સ. ૧**૬૬૦ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૫ શુધે શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ૦ શ્રી **ભૂષણ** તત્પ**કે** શ્રી મહેન્દ્રસેન વર્ત સોમા પારસનાથ પ્રણ્મતિ.
- \$1. ચરણ પાદુકા—ધાતુના સાઝ૪ ઇંગ સંવત નથી. શ્રી મૂલ સંધે ભ બથી વિદ્યાન દી શરૂ પાદુકા ઝરન પાલ: પ્રણમતિ નિસમ.
- **૬૨. ચરણ પાદુકા** ધાતુના ૩×૩ ઈચ સવત ૧૫૪૪ વર્ષે ક્વિશાખ.....લેખ વધાતો નથી.

**૬૪: યંત્ર ધાડશકારણ**—ચાંદીનું માળા છ×છ ઇંચ સંવતઃ ૨૦૦૩ ભાદરવા વદ પ ને રવિવારે, શ્રી ૃસરત જીના મંદિરમાં તાસવાળા શેડ સોભાગ દ સાકેરચંદના સ્મરણાથે મુકવામાં આવ્યું છે.

**૬૫ ય'ત્ર ધાડશકારણ**—ચાંદીનું ૭x૭ ઈંચ ગાળ સ'વત ૨૦૦૩ ભાદરવા વદ ૫ ને રિવિવાર શ્રી સુરત જીના મ'દિરમાં તાસવાળા શેડ છગનલાલ વેલાભાઇના રમસ્ણા**ર્થ સુકવામાં આવ્યું છે.** 

**૬૬. યંત્ર દરા લક્ષણ**—ચાંદીનું પ×ષ ગાળ બાઇ કસ્તુર મં અરામ સુંદરલાલની ધણીઆણીના પુજમાં સંવત ૧૯૫૩ ના ચત્ર. સુદ ૫ તે વાર બુધે.

૬૭. યંત્ર દરા લક્ષણ—ચાંદીનું ૬×૬ ગોળ સંવત ૧૮૬૭ પોષ સુદ ૯ વાર શનો શ્રી મૂલ સંધે ભળ્શ્રી વિદ્યાન દિ તત્પટે. ભળ્શ્રી દેવન્દ્રકોર્તિ તત્પટે ભળ્શ્રી વિદ્યાનુષ્ણ પ્રણમતિ.

**૬૮. યંત્ર દરા લક્ષણ**—ચાંદીનું પ×પ માળ સ'વત ૧૯૫૧ જેઠ સુર ૧૦

૬૯. ય'ત્ર દરા લક્ષણ—યાંદીનું ૪x૪ ગાળ સ'વત ૧૯૫૭ ભાદરવા માસ શુકલ પક્ષે તિથિ ૫ વાર **અધે શ્રી દશ લક્ષણીનું** ય'ત્ર શ્રી દશાહુમડ ભાઇ મ'ગી કુલચ'દ પ્રેમચ'દની છેાકરીએ. સુક્યું છે.

૭૦. ય'ત્ર અષ્ટ કમલ દલ—ચોદીનું પ×પ ગાળ સ'વત ૧૯૩૩ના ભાદરવા વદ ૭ વાર શનઉ શા. માશિકલાલ સુંદરલાલ મરી ગયા છે તેમના નિમિત્તે આ જન્તર હસ્તે ભાઇ કેવલે દેવને: અપ'શ કહું' છે!

૭૧. યંત્ર લધુ રૂપિ મંડળ—ધાતુનું ગાળ પ×પ સંવત. ૧૭૬૨ વર્ષે મહા સુદી ૫ ભામે……સંધ્યુસ……લેખ વંચાતા. નથી. (ઘસાઇ ગયા છે)

७२. य'त्र इसी हं उ—७ शेल भावन संवत १६४० वर्षे

- **આગ** વર્શ ૩ સોએ શ્રી મુલ સ<sup>ામે</sup> અ૦ શ્રી સુમતિઓર્તિ તટપટે ભાગ શ્રી ગુ**ણક્રીતિ મુક્પદેશાત્ હા.** કા. સમરસે ભાર્યો કાઉમદ <del>ભાર્યો</del> क्षा अंभा असमिति.

૭૩. સિદ્ધાંત્ર એલ ધાતુનું પા ઇચ સં. ૧૭૦૩ વૈશાખ -સુદી વ્યારસ **લાધે શ્રા મૂલસર્થે સર**સ્વતિગચ્છે શ્રી બલાત્કારગણે **ભ**૦ : શ્રાં પ્રભાચક તટપટે ભુ- વાદીચંક ભ૦ શ્રી મહીચંકો પદેશાત **હું ભ**ડ ્રસાતિએ શાહ થા નાનજી ભાર્યા બાઇથી રહી પ્રણમતિ સિહમ

ल्य. मिद्धवंत्रः—नेशा धात्म १×६ सं. १७०३ वैशाय સુડી ૧૨ મુધે શ્રી મૂલસાંથે વાગગચ્છે ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભ૦ વાદીયાંદ્ર તકપફે ભા શ્રી મહીયન્દ્રોપદેશાત્ હું ખડ પં. શ્રી બીહ છ બાર્યા હવાદ યુત્ર શા. રાયમલ યુત્ર રામછ વિજયકચ્યુા प्रश्मिति सि**द**े

સમ્યક્**યારિત્રનું યંત્ર તાંખાનું**—ગાળ ર ઇ ચનું લેખ સં. ૧૭૧૩ વર્ષ **કાલગુણ વદી ૧ ને** ગર**૭ શ્રી મૂલસ'ધે ભાર**તીગ<del>ન્છે</del> · ખલાત્કાર**મણે કુંદકુંદાન્વયે ભ**ય શ્રી વાદીચંદ્ર ભળ શ્રી મહીચન્દ્રો-**પ્રદેશાત હું અંહ સા. ઇન્દ્રછ** રામ્રજી તરય ભાર્યા બાઇ ચાંગા ત**યા**ઃ સુત§ શા. **રૂપછ નમ્નનછ નામા ન**િ તે સોમ <sup>\*</sup>મધ્યે બાઇ ચાં<mark>મા</mark> .પ્રણમતિ.

૭૬. **સમ્યક્સાન અંત્ર ચાંદી**તું—ત્રાળ ૭ ઇ'ચ લેખ સં. ૧૯૮૮ વૈશાખ સુદ ૧૦ ના રાજ શ્રી દિગગ્યર જેન દશા હું મહ ્રાતિ શેઢ થેલા**ખાઇ મં અલાલના** સ્મરણાથે<sup>ર</sup> શ્રા વ્યુના દહેરાસર**જમાં** અપ<sup>ર</sup>ણ કર્યું છે. શ્રો **મૃળસ**ાધે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ગણે **શ્ર**ને સરેન્દ્રશીલિજી.

૭૭. સમ્યકદ્રસનિ યાંત્ર—સંદીનું ૧×૧ સં. ૧૯૮૮ ના वैशाण सुद १० ने राज श्री दि. कैन विसाद्भार ग्रांति अवेरी શેઠ નવલચંદ્ર હીરાચંદના વિધવા પરશનળાઇએ રત્નત્રય વતના -સ્મરણા**ર્થે શ્રી જુના દહેરાસરછમાં અર્પણ કર્યું** છેછ.

**૭૮. જલયાત્રા વિધાન યંત્ર**—અંદીનું ૮×૬ ઇંચનું અસીથા પરીજલ મંડળ સદશ' વરુષ્ય મંડલ લેખનિયમ છતિ પ્રતિષ્ટા મહે \*ઉક્રત પ્રસ્તિત કગ્યજ વિલોક નિયં. આ યંત્ર સુરત નિ. દિ. જૈન **જરાાહમડ** દ્યાતિ ભાઇ ધનકાર તે શા. ધેલાભાઇ મંજાલા**લના** વિધવાના સ્મરણા**થે** બ્રી જાના દહેરાના આદિશ્વરજીના મ'દિર મધ્યે સુકયું છે. સં. ૧૯૯૩

૭૯. રૂપિમાંડલ યાંત્ર—ચાંદીનું ૧૨×૧૨ ગાળ દે. પ્રે. (દેવચાંદ ત્ર્રેમચંદ) સુરત.

- ૮૦. ત્રિકાણ યંત્ર—તાંબાનું ૯×૭ ૨૦ કાઢાનું.
- ૮૧. પદમાવતીનું યંત્ર—તાંબાનું પ×ક નું
- ૮૨. ૧૭૦ નું યંત્ર—તાંબાનું પ×પ નું ૨૦ કાહાનું દરેક બાજા તથા ચારે ખુણેથી ગણતાં ૧૭૦ આવે. નીચે લેખ છે શ્રી યંત્ર **યંત્ર ધીરકરય મનાે**વાંચ્છિત પદ્દ કરવા**દા**: (ચિત્ર લેવા લાયક છે.)
  - ૮૩. તાંખાનું હીં યંત્ર—આઠ કાડાનું ગાળ ર×ક ઇંચનું.
  - ૮૪. ૨૦ કાંઠાનું યંત્ર—તાંબાનું ગા×રાા નું
  - **૮૫. વાસુ મંડળ યંત્ર તાંખાનું**—ગાળ સ્વાય વાળુ
- ૮૬. આકાશ મંડળ યંત્ર—ગાળ તાંબાનું હા. હા. વાજી. '111×111
- ૮૭. તાંબાનું યંત્ર—ગાળ ૐ, હીં, ગાળ (અંદરથી ચોરસ) 3×3 4
  - ૮૮. કાંસાનું ય'ત્ર—શ્રી સ્વસ્તિક ૩×૩ ગાળ
  - ૮૯. શિખરજના પાષાણ—અને ખેડક અંગની ર ઈંચ
- ત્ર તાવ્યાનું યંત્ર—કાા×કાા કહી હવા લ. પાર્શનાથ ધાતુના—લ ઈંચના ઊચાઇ પ્ય ફેથ્યુ ત ને આજુમાજા જમાગીબાજ મોર્ક મામા સહિત ને આજુમાજી જમણીબાજી પશ્ચિતાય દ ઇંચના & માંગામાં

**પદ્મા**વતી ક ઈંચના ચાર હાથીવાળા તે ઉપર ત્રણ ફેણવાળા નાગઃ સહિત સંયુક્ત છે. તે વચ્ચે એ સમ્પના ચિહ્ન છે.

લેખ-સ. ૧૫૨૨ વર્ષ જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મુળસ **ઘે સરસ્વતિ**-**ગેચ્છે** બલાત્કારગણે શ્રી કું દર્કુ દાચાર્યાન્વયે ભટ્ટારક શ્રી વાદીચંદ્ર તત્પટે ભ. શ્રી મહીચંદ્ર ભ. શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત્ હુંખડ વીસા શા. નાથાભાર્યા નાર'ગદેતયાઃ પુત્રી બાજીવા બાધ માન' જિન' પ્રણમતિ.

#### હર. પાશ્વનાથ ધાતના-- ૪ ઇંચ પાંચ ફેલવાળા

લેખ—શ્રી મૂળસ'વે ભટ્ટારક શ્રી મલ્લીભૂપણ શિપ્ય કલ્યાણક.

૯૩. શ્રેયાંસનાથ--ધાતુના, ગેંડાનું ચિદ્ધ છે. ઉચાઇ ઇંચ ૪ છે.. લેખ—સં. ૧૧૬૩ શ્રી મૃળસંઘે ભ. શ્રી વિદ્યાનંદી મસ્ત્રિભૂષણ ને લક્ષ્મીચંન્દ્ર સિંહ નન્દી સિંહપુરા…..સાદ્દુ શ્રી સુદ્રત પ્રણમતિ...

· **૯૪. આદિનાથ**—ધાતુની પ્રતિમા ૪ાા ઇ'ચ આજાબાજા વાઘ ચીતરેલા છે.

લેખ—સ'વત ૧૫૯૪ વર્ષ ફાલ્ગુણ વદી ૧૦ રવ**ઉ શ્રી** મુલ-સાંઘે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પકે ભ૦ શ્રી અભયચન્દ્ર ઉપદેશાત હુમડ ગ્રાતિય શ્રી ગણ પતિ ભગ ગાંદે સુ. સં શ્રી વક્ર ચન્દ્રાવતી પુત્રી.....પ્રણમતિ.

હંપ. ધાતુની પ્રતિમા— 3 ઇ'ચ ચિન્હ વગરની ઉપર બદ્રામડીનું.

લેખ—ભ∘ શ્રી ત્રાનભુષણ ઉપદેશાત બાઇ ઉંચી વહ્ય°મતિ **સં....**.નથી.

**૯૬. પાર્શ્વનાથ**---ધાતુના ૨ાા ઇંચ સાતફેણ સહિત. સંવત ૧૬૪૨ વર્ષે માલ સુદી સાતમ સોમે શ્રી મૂલસ ઘે ભું શ્રી ગુણુકીર્તિ ગુર ઉપદેશાત્.

હું ચાવિસી ધાતુની—૧૨ ઇંચ નીચે દેવ દેવી ઇન્દ્ર પ્રદ્માવતી : વાધ વગેરે ચિત્રેલા છે.

લેખ સંવત ૧૫૪૪ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૩ તે સોમે શ્રી મૂલ સાધે ભ શ્રી વિદ્યાન દી, ભ શ્રી ભુવનકીતિ તટપટે, ભ શ્રી ત્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હું. વુ. ધના ભા ધર્માણ સુ. વ. સમધર ભાર્યા માનું સુ. વુ. છરાજ વુ. સત્ર વીર તથા સહસવીર નાસણ, તદ પુત્રા શાણાં, કાહનાં ભગીની પુત્રી એતે પણમ તિ.

ું **૯૮. શ્રી પાશ્વ<sup>િ</sup>નાથ**—ધાતુના ઇંચ ૧૩, નવ કેણું ડખ્યલ.. નાગનું ચિહન છે. આજીયાજી ખે હાથી છે.

લેખ-સંવત ૧૬૭૮ વર્ષ જેષ્ઠ સુરી ૧૦ ને શુક્રે શ્રી મૂલ સંઘે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ગણે કુંદ ફુંદાચાર્યાનુવય ભ૦ શ્રી શુભચંદ્રદેવા તટપટે ભ૦ શ્રી સુમતિકીર્તિ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી ગુણકીર્તિ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી વાદિભૂષણ દેવા તટપટે ભ૦ શ્રી રામકીર્તિ ગુરૂપદેશાત્ તત્ શિષ્ય ધ્રહ્મવર્ધમાન તત્ શિષ્ય નાગદ્રા નાતીય બૃહદ્ શાખાયાં પુણમીણ ગાત્રે શાહા વીરા ભાર્યા હીરા તેમે સુન ઘ્ર. રામાપ્ય: શ્રી પાર્શ્વનાથ નિત્ય પ્રણમતિ.

૯૯. મહાવીર સ્વામી—પીળા પાપાશુના છા ઇંચ સિંહના લાંચ્છન સહિત.

**લેખ-**-સં. ૧૮૦૫ નાે રાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતનાે છે.

૧૦૦. શ્રી શાંતિનાથ—સફેંદ પાષાણ હરણનું ચિહન છા! ઇંચ. આ મૂર્તિ ઉપર સંવત ૧૮૦૫ની સાલના રાયકવાળ જ્ઞાતિના સુરતના લેખ છે.

૧૦૧. શ્રી પાર્શ્વનાથ—કાળા પાષાચુની મૂર્તિ સર્પનું ચિહન કિંચાઇ ૧૪ ઈચ, સંવત ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ શાતિના સુરતનાજ લેખ છે. **૧૦૨. શ્રી મહાવીરસ્વામી પીળા પાષાણના સિંહતું** ચિન્**ઠ** ઉંચાઇ ૧૩ ઇંચ સં. ૧૬૬૧ વંચાય છે. ઘણીજ પ્રાચીન **હોવાથી** હોમ ઘસાઇ ગયેલ છે

**૧૦૩. શ્રી રૂપભનાથ સંકેદ પાષામુ**—૧૫ ઈચ **ખળદહ**ેં ંચિન્હ સં. ૧૮૦૫ તેા સરતના સથકવાળ હાતિના લેખ છે.

૧૦૪. **શ્રી વિમલનાથ**—સુવરનું ચિન્હ સફેંદ પાષા**ણ** ૧<mark>૭૫ા</mark> ાઈચ સં. ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ ગ્રાતિના લેખ છે.

૧૦૫. શ્રી અહિંતાથ—પીળા પાષાણના ઈચ ૨૧ લેખ ૧૪૯૯ વર્ષ વૈશાખ વદ ૧ વાર સામ.....

શ્રી હુમડ ત્રાતિય શબ્દ વ'ચાય છે મૂર્તિ' ફીટ કરેલી **હોવાથી** લેખ પૂરા વ'ચાતા નથી.

૧૦૬. **શ્રી વાસુપૂજ્ય**—ચિહન પાડેા સફેદ પાષાણુ ઉ**ચાઇ** ૧૩૫ ઇંચ ૧૮૦૫ નાે સુરતનાે રાયકવાળ ત્રાતિના લેખ.

૧૦**૭. શ્રી પા**ર્**યનાથ**—સપ<sup>\*</sup>તું ચિન્હ ઇંચ ૧૧ સફેદપાયા**ણ** પાંચ ફેેલ્ સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ **સુ**દી ૩ શ્રી મૂલસ'ઘે……જીવરાજ પાપડીવાળના લેખ છે.

૧૦૮. શ્રી મુનિસુવન—કાચયાનું ચિહન સફેદ પાષાણ ઉચાઇ ૧૩ ઇચ સવત ૧૮૦૫ ના રાયકવાળ જ્ઞાતિના લેખ છે.

**૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૧–ધાતુની પ્રતિમાએા**—૧ા ઇ'ચની · લ'બાઇ ૪ ઇ'ચની બેઠકવાળા. લેખ નથી.

૧૧૨. **શ્રી પદ્મપ્રભુ**—સફેદ પાષા**ણ કમળનું ચિન્હ સ'. ૧૮૦૫** ં તાે સુરતતાેજ લેખ.

૧૧૩. ત્તીન ચાવીસી—ધાતુની ચામુખી ઉચાઇ ૧૨ ઇચ - આમલી બાજુએ પદ્મકિર્તી અને બીજી બાજુ દૈવેન્દ્રકીતિ કાતરેલાં - છે. કળશતું ચિહન છે તથા આજુયાજુ હાથી છે. આજુયા**જુ બીજા**  જુદા ચિન્હ છે. સંવત ૧૪૯૮ વર્ષે મૂલસંધે.....લેખ વાં ચાતા નથી.

**૧૧**૪. પ**ંચમેર**—-૨૭ ઇચ ઉંચા ચોક્ષુખા ધાતુના. ચારે બા**લ**્ ભગવાનના ચિન્હ ક્રાતરેલાં છે.

**હેખ**—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૦......શ્રી મૂ**ળસંધે** બલાત્કાર ગણે સરસ્વતી મચ્છે ભાગ શ્રી પ્રભાગ'ડ દેવાસ ત**ત્**પટ્ટે શ્રી ભું પદ્મનંદી તત્તશિષ્ય શ્રી દેવેન્દ્રશિતિ દીક્ષિત આચાર્યશ્રી..... વિદ્યાન'ડી સુરપદેશાત્ ગાન્ધાર વાસ્તવ્ય હુ**મ**ડ ગ્રાતિએ સમસ્ત શ્રી. સાં ધું.....કારાષ્ટ્રિતમ મેરૂ શિખર કલ્યાણ ભુયાત. (આ પંચમેરમાં ઘારોજ બારીક ચિત્રકામ છે.

૧૧૫. **પદ્માવનિજી**—સફેદ પાષાણની પ્રતિમા ૨૧ ઇંચ ઉચાઇ લેખ—સં. ૧૮૯૯ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૨ ગુરૂ મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગણે કુંદકદાચાર્ય ભટ્ટારક શ્રી વિદ્યાનંદી તત્તપટે દેવે દ્ર-કીતિ તત્પદે શ્રી ધમ ચંદ્ર તત ગુરૂ ભ્રાતા પંડિત ભાષાચંદ્ર ગુરૂ ઉપદેશાત્ વેણીલાલ કેસુરદાસ.....સુતા ભાઇ ઇચ્છાકાર નિસ**ે** પ્રણમતિ.

૧૧૬. ધાતુની એક પ્રતિમા—સોનાની ઇંચ ફ્રે

૧૧ાત્ર ક્ષેત્રપાળ—સફેદ પાષાણની ૧૪ ઇંચ ચાર હાથ\_ કતરાત આસન. સં. ૧૯૮૩ ના વૈશાખ સુદ્દ ૧૦ વાર સુધ શ્રી જાના મંકિરનું સાજનાનું ભદારક થી સુરેન્દ્રકીતિ'જી પ્રતિષ્રિતમ્

૧૧૮. કાળા પાષાયાના—ક્ષેત્રયાળની મૃતિ ઇંચ ૭ કેમ નથી. પ્રાચીન છે.

૧૧૯. ક્ષેત્રપાળ-પ્રતિમા ૧૬ ઇંચ સફેદ પાષાછા.

ારા શ્રી મૂલ સાધે ભટ્ટારક શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ગુરૂઉપદેશાત્ રાયકવાળ શા. ધમ<sup>6</sup>દાસ ભાર્યો હૈતંમ વહુ તત્પુત્રે શા. જગછવન-કામ ભાગો નવી વહુ તાલ્યામ ક્ષેત્રમાલસ્ય પ્રતિલા કૃતા. બાર્ક રતન .. ત્રયમ પ્રશામતિ

#### શિલાલેખ—

અાદિશ્વર ભગવાનના ગભારાના જમણી બાજીના બાર<mark>ણાના</mark> ∵ ઉપર પાષાણ ઉપર ક્રાતરેલાે છે.

લેખ—ર૪ ઇંચ લાંબા અને ૭ ઇંચ પડ્ડાળા છે. સ'વત ૧૮૦૫ શ્રી જિનં જયતિ નિમ શ્રી સંવત ૧૮૦૫ વર્ષે શાકે ૧૬૬૭ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શકલ પક્ષે ૫ ચંદ્રવાસરે યુકતે ગુજર દેશે સરત બાંદરે જીઅદિ ચેતાલયે શ્રી મૃલ સાથે સરસ્વતી ગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભટ્ટારક શી પદ્માનંદી તત્પટ્ટે ભટ્ટારક શ્રી દેવેન્દ્રકિર્તિ તતપકે ભકારક શ્રી વિદ્યાનંદી તતપકે ભકારક શ્રા મહિલભાષણ, તતપટ્ટે ભટ્ટારક શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર, તત્તપટ્ટે ભુંગ શ્રા વીરચંદ્ર, તતપટ્ટે ભુંગ શ્રી જ્ઞાનભુષણ, સ. તતપટે ભુંગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ત**તપટે** ભાગ શ્રી મહીચંદ્ર, તત્પદે ભાગ શ્રી મેરૂચંદ્ર સ. તત્પદે ભાગ શ્રી જીતચંદ્ર, તત્તપટ્ટે ભું શ્રી વિદાન દી ગુરૂપદેશાત સરત વાસ્તવ્ય **રાયકવાળ** ત્રાતિ ધર્મ' ધુર'ધર સમ્યકત વૃતધારક <mark>ગુઢ આત્રા</mark> પ્રતિપાલક સપ્તમસંત્ર વિલસિત વિત્ત શા. કુંવરજી સુત સવજી સુત લક્ષ્મીદાસ તત્ સુષુત્ર ધર્મદાસ ભાર્યા રતનયાઇ ભર્યો! સતપુત્ર ધમ<sup>\*</sup> ધર'ઘર પત્રા. બિ'ળ પ્રતિશાસ'ઘ વચ્છલ કરણા સમથ**ે જેન** પ્રસિદ્ધ માર્ગો વિલસિત વિત શ્રાવકાચાર ચતુર શુરૂ આગા પ્રતિ-પાલક શા. શ્રી જગજીવનકાસ ભાવી નવી વહુ તા<del>લ્</del>યામ બિ**ંબ** પ્રતિષ્ટા કારીતા શ્રી શંદ શા. લાલભાઇ તેષામ્ પુણ્ય પવિત્ર સમસ્ત પર પ્રાહી ગણ પ્રતિપાલક કરૂણા મૃતિ સેન શ્રી જગનાથભાઇ સાનીધ્ય વિરાજમાને શ્રો આદીનાથ મુલ નાયકજી પ્રતિશીતાઃ નિંત્ય' પ્રહામતિ. શ્રીરસ્ત લેખકયાઃ ભદ્રમ ભ્રુયાત શ્રી...

# ત્રીજે માળની પ્રતિમાએાના ક્ષેખ.

૧૨૧. **પાર્શ્વનાથ— સં**ફેદ પાષાણ ફેણુવાળી ૧૩ **ઈંચ સંવત** ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલ,વાળાજ લેખ.

૧૨૨. **૩૫ભદેવ**—સફેદ પાષાણ નવ ઇંચ સ'વત ૧૫૪૮ ના જીવરાજ પાપડીવાલ વાળા લેખ છે.

૧૨૩. **નેમનાથ**—સફેદ પાષાણ નવ ઇંચ સંવત ૧૫૪૮ **ના** પાપડીવાલ વાળા લેખ.

૧૨૪**. અજિતનાથ**- સફેદ પાષાણ ૧૫ ઇચ સ'વત ૧૮૦**૫** રાયકવાળ ગ્રાતિના સરતવાળા લેખ.

૧૨૫. **પાધ્યતાથ**—સફેદ પાષાણ ૧૨ ઇંચ ૧૫૪૮ના જીવરાજ પાપડીવાલ વાળા લેખ.

૧૨૬. પાર્<mark>યા નાથ— સ</mark>કેદ પાષાણ ૧૨ ઈચ.

૧૨૭. **નેમનાથ**—કાળા પાપાણના ૧૫ ઈંચ સંવત ૧૩૦૬ છે. બાકીનું વાંચી શકાતું નથી.

૧૨૮**. પા<sup>ર</sup>વીનાથ**—કાંયાત્સર્ગ સાત ફેણના ધાતુના **સંવત** ૧૯૩૯ વૈશાખ સુક ૧૦ વાર છુધ, વીસાહુમડ શા. લામચંદ ખુશાલ-ચંદ્ર સુત માણેકચંદ્ર ચાકસી મુંબઇવાળા પ્રતિષ્ટિતમ.

૧૨૯**. ધાતની પ્રતિમા**--લાંછન નથી. ૫ ઇચ સં. ૧૬૮૪ વર્ષ કરી મૂળ સાંઘે ભટ્ટારક શ્રી ક્રમુદવાંક ઉપદેશાન ગાંગ ધનછ ભાવો સુના ઇતિ પ્રશ્મતિ.

૧૩૦ ધાતની પ્રાતમા—લાંછન નથી પાંચ ઇંચ સં. ૧૬૮૫ વર્ષ મુલ સાંઘે ભટ્ટારક કુમુદ્દચાંદ્રાચાર્ય તત્તપટે ભ૦ શ્રી મહીચાંદ્ર ઉપદેશાત હું મહ જ્ઞાતિ શ્રી આનંદ .....

૧૩૧: પાક્ષિનાથ—ધાતની પ્રતિમા રાા ઇંચ શ્રી ખૂળ સર્થે સં. ૧૫૪૮.

૧૩૨. ધાતુના પ્રતિમા—ર ઇંચ શ્રી ભટ્ટારક મહિચંદ્ર.

ે ૧૩૩. ધા**તુની** ૨ ઇચ સ. ૧૮૪૫ ની.

૧૩૪. પા**લ્લનાશ્વ—૩** ઈંચ ધાતુના **સ**ં. ૧૫૨૯ મો **યૂલસંધે** શ્રી અમરશા સુત…થા પ્રહામતિ.

૧૩૫. **ધાલુની** સા ઇચ સ. ૧૭૧૩ મૂલસાવે **ભદારક શ્રી** મહીચાંદ ઉપદેશાત્ શા ગાંગજી ભાર્યા મૌણુંદે પ્ર**્**મતિ.

૧૩૬. **ધાતુની** ગાઈએ સ. ૧૬૭૧ વૈશાખ સુર્દ પ શા. ભારેમલ પ્રશ્**મ**તિ.

૧૩૭ યંત્ર કલિકુંડ—ધાતુ પિત્તળનું ગાળ ૧ ઇ'ચ સંવત ૧૬૭૪ વર્ષે પાષ વદ ૫ સામે શ્રી મૂલસંચે ભ. વાહિભૂષ્ણ તત્પદે ભ૦ શ્રી રામકીર્તિ ગુરૂ પદેતાન શા. માચા ભાર્યા દિવાલી સુન શા. ગંગાદાસ ભાર્યા ગમેતા સત્સુતરાયસંદ વિજય સંઘ નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૩૮. **યંત્ર**—પીત્તળનું ટ કાકાનું ગાળ પાા ઈંચ સ**ં. ૧**૬૮૫ વર્ષે માઘ સુરી ૫ સામે શ્રી મૂળસ ત્રે કુન્દકુન્દ શ્રી મહિચન્દ્ર ઉપ-દેશાત સિંહપુરા વંશે સંઘવી વખરાજી સંઘવી હીરજી...

૧૩૯. યંત્ર નક્ષત્રનું—તાંમાનું ગાળ ૧૦ ઈચ સં. ૧૫૫૧ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ સામે મૂળસંત્રે બલાત્કાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે કુન્દકુન્દાચાર્યો વધે ભ૦ શ્રી પદ્મન દિ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષિત લત્પટ્ટે ...... ઉપદેશાત લુમડ શાંતિય સંઘવી શ્રી સુતસાગર નિમિતા મંત્ર કાસ્તિય.

૧૪૦ યંત્ર સમ્યગ્જ્ઞાનનું—તાંબાનું ભા×લાં નું સં. ૧૩૭૯ ભાદરવા સુદ ૧૨ સાધુ સાદાતાદા પ્રહ્યમતિ નિત્યંમ.

૧૪૧. **યંત્ર વેશસક ઋાં હ**—તાંભાનું ત્રેલ ૧૧ ઈંચ ત્રાળાઇ સં. ૧૪૬૧ વર્ષે<sup>૧</sup>, વૈશાખ ચુરો મ્**લસંથે સરસ્વિત મચ્છે ભલાતકાર** મહ્યુ...... ઉપદેશાત સાં**લપુરા** ગાતી સંધવી ભીવખુ......ભાકીનું ધસાઇ જવાથી વાંચી શકાતું નથી.

૧૪૧૨ **માનિ યાંત્ર**—તાંભાનું ગાળાએ ૪૮ માં ૧૬૨૪ વર્ષે વૈશાખ વદ ૧૧ શ્રી સુરત મળસાંવે સરસ્વતી ગચ્છે બલાતકાર ગણે

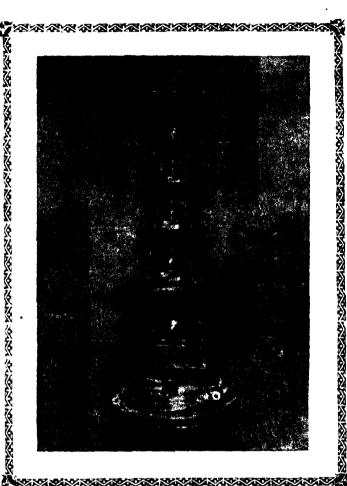

श्री पंचमेरु-वातुनी प्रतिमाजी स्रत. जूना दांडोयाना दहेरानी आदिनाथ नेदीमां विराजित ऊँचाई हैंच २७ सं० १५१३ मां गांबारमां भ० विद्यानंदस्वामी हारा प्रतिष्ठित. [जूओ ए० २९]

શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યોન્યએ ભ૦ શ્રી **મહિરણયા ૧૦૦ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર**. ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર ભ૦ ત્રાનભૂષણ **૧૦ પ્રભાગંદ ઉપદેશાત સિંહપુરા**. ત્રાતિ સંઘવી મધા ભાર્યો મેઘલ**દે તયા: સુત નેમા દેવજી ઇન્દ્રજી**. એતેષામ્ મધ્યે મેઘલદે તયા ઇદ' યંત્ર**ય કાસ્તિય**.

૧૪૩. **૧૬ કે\ઠાનું યંત્ર**—તાં<mark>ળાનું ત્રે.**ળ ૧૬ કે\ઠાનું પ્રાચીન** અરહન્તનું યંત્ર. ૧૧ ઇંચ સં. ૧**૬૬૧ વર્ષે વૈશામ સુદી ૧૨ શ્રી** મૂળસાંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગ**ણે કુન્દકુન્દામ્નાયે…વંચાતું નથી.**</mark>

૧૪૪. પદ્માવતી દેવી:—આર**સના ઈચાઇ ૨૧ ઈંચ ૪** હાથ. હાંસાસન. સં. ૧૮૦૫ વાળા સુરત**ોજ લેખ છે.** 

૧૪૫. ક્ષેત્રપાળઃ---પાષાણની **ઉંચાઇ ૧૬ઈચ. શંખ ચક** ગદા. ત્રિશુલ ડમરૂ ચિદ્ધ અને ચાર **હાથ છે.** 

સુરતની જુની ગાદીના આ મ**િંદરમાં નીચે પ્રભાણે શાસ્ત્રો** છે:—

# હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો અને પૂલના ગુટકાઓ.

- ૧—પૂજા વિધાનના ગુટકા જુ**તા, સાકેરસંદ વેલાભાઇ તાસ**વાળા**તે**ક. લખેલા.
- ર—નવા પૂજાના ગુટકા ચાજી.
- a—મેારા સ'ચા-વિધાન પુજાઓ વચેરેલા માટા સ'મહ પાનાઃ લગભગ ૪૫૦, ૬૦ વિષય.
- ¥-- માદિ પ્રરાણ ભાષા હસ્ત વિ**ખત <del>વાર</del>ી બાવા**.
- <del>પ રત્નકર</del>ેડ શ્રાવકાચાર.
- ક—કથાના ગુટકાે–૨૮ વતની **કથાઍા.**
- ७—तत्वाय<sup>०</sup> सूत्र.
- ૯—ગ્રહેકા પૂજાના મોટા ૧૫ ઉ**લાયનોના**
- €—ભક્તામર તથા સ્વીવાર ક**થા**.
- ૧૦—તજવામ સત્ર.
- ११—सुरक्षे पूजने। प्रधानती छंद पूज स्तेष्ट कोरे.

મહુવા, ઇડર, પ્રાંતિજ, અંકલેશ્વર, આમાદ, ધાર્ધા, ભાવનગર: વગેરેમાં છે. સુરતમાં તાે એ સાથે બીજાં ૭૫ પગલાંએ આચાર્યો, ભકારકાે. મુનિઓ વગેરેનાં છે.

### ભકારકાની નામાવળી.

સુરતની જુની ગાદીના ભદ્દારકાની નામાવળી જે પ્રાયશ્ચિત્તમાં છપાઇ છે તે નીચે પ્રમાણે છે:--

| _                                      |                 |                          |                        |     |
|----------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----|
| ે ૧— <mark>બ. પદ્મન</mark> ંદીજી (ગાંધ | ાર)             | સં.                      | ૧૩૯૩                   |     |
| ર—ભ. દેવેન્દ્રકોર્તિજી (સ              | ( <b>દે</b> ર)  | ,,                       | १४६१                   |     |
| ૩—્સ. વિદ્યાન'દીજી                     | (સુરત)          | ,,                       | १५१८                   |     |
| <b>૪—ન. મ</b> ક્ષી <b>બૂ</b> ષણ્જ      | ,,              | ,,,                      | <b>૧</b> ૫૪૪′          |     |
| <b>૫—ભ</b> . લક્ષ્મીચંદ્રજી            | "               | وف                       | ૧૫૭૨                   |     |
| <b>૬</b> ભ. વીરચન્દ્રજી                | ,,              | ,,                       | ૧ ૫૯૨                  |     |
| <b>৩—</b> બ.                           | <b>&gt;&gt;</b> | ,,                       | १६०१                   |     |
| ૮—ભ. પ્રભાચંદ્રજી                      | **              | **                       | <b>૧</b> ૬૧ <b>૧</b> . |     |
| <b>૯</b> —ભ. વાદીચ′ક્રછ                | ,,              | ,,,                      | 1682                   |     |
| ૧૦—ભ. મહીયંદ્રછ                        | ,,              | 29                       | 9 506                  |     |
| ૧૧—્બ. મેરૂચંદ્રજી                     | >>              | **                       | १७२२                   |     |
| <b>૧૨—લ.</b> જિનચંદ્રજી                | "               | >>                       | १७६७                   |     |
| ૧૩—ભ. વિદ્યાન'દી સ્વામી                | >>              | 3>                       | १८०५                   |     |
| ૧૪—ન દેવેન્દ્રકોર્તિજ                  | ?#              | 22                       | १८४४                   |     |
| ૧૫—ન. વિજ્ઞાસપણ                        | 29              | **                       | १:८७३:                 |     |
| 1 f-m. 42 40 %                         | 12              | ,,,                      | १८८५                   |     |
| ૧૭—ા, ચન્દ્રકોલિજી                     | <i>1&gt;</i>    | 13-                      | 1610                   |     |
| १८—भ मुख्यां प्र                       | >>              | 29                       | 1698                   |     |
| ' ૧૯—બ. સુરેન્દ્રકીતિ'                 | **              | म्याश रे                 |                        |     |
| क सरेन्छीति शांतिका                    | શમના છેપ        | ામ <b>ે</b> રા <b>મી</b> | ગયેલા                  | तेन |
|                                        |                 |                          |                        |     |

અભાવી ગહ્યાની અને મેલ્મ લાગે તો તેને માદી વ્યાપના ફસ્ટ કરી ગયેલા. આ શાંતિલાલ કાર'ન્ન અને કાશીમાં બણી વિંદ્રાન થઇ આવ્યા પછી તેને ગાદી આપવા ચર્ચો થયેલી, પણ આચાર વિચાર માગ્ય ન લાગવાથી સુરતની પંચાના વિરાધ છતાં તેને સોજીતામાં આશરે ૮–૧૦ વર્ષ પર ગાદીએ ખેસાહેલા અને શાંતિકોર્તિ નામ આપેલું પણ તેમનું આચરણુ પાંચેક વર્ષમાં ઠીક ન જણાયાથી તેમને સાજીતા વગેરેની પંચે પણ પદભ્રષ્ટ કરેલા છે તેથી આ માદી હાલ ખાલીજ છે.

લ. ગુણચંદ્રજીએ સં. ૧૯૧૫થી ૧૯૭૦ સુધીમાં ઘણી પ્રતિકાએક કરાવી હતી અને ઘણું ભ્રમણ કરી સારા ધર્મ પ્રચાર કર્યો **હતા.** અને ૧૯૭૪માં સ્વર્ગવાસી થયા હતા.

આ પ્રમાણે સુરતના જુના દકેરાંના આ ઇતિહાસ છે. હાલ આ દકેરામાં સ. ૧૯૩૯ પછી સ. ૧૯૭૯માં રોઠ તારાચંદ નવલચંદ્ર ઝવેરી અને તાસવાળા શેઠોના પ્રયાસથી ઘણા સુધારા થયેલ છે.

અંત્રના ચંદ્રપ્રભુના ગભારામાં જે આજિ કાજની મૃતિ છે અને જેનું વહુ ન પૃ. ૧૪ ઉપર છે તેવી આજિ કાની મૃતિ તે ભારતમાં કરો પણ જણાતી નથી. આ મૃતિના એક હાથમાં માળા ને બીજા હાથમાં પીંછી કમંડળ છે અને ઉપર શાંતિનાથની મૃતિ છે ને નીચે આજુ માન્યુ સુલ્લિકા રત્નસ્રી તથા સુલ્લિકા જિનમતી કાતરેલાં છે અને સં. ૧૫૪૪ના સાલના તેની નીચે લેખ છે, તેથી જણાય છે કે આ આજિ કા ભ. વિદ્યાન દીથી દીક્ષિત થયેલા હતા. આ મૃતિના ફાટા પણ અમે અન્યત્ર પ્રકટ કર્યો છે કેમકે એ અલીકિકજ છે. વળી પંચમેરની ધાતુની પ્રતિમા જે જુની છે અને નીચે ૪ મુનીએ કાતરેલાં છે તે ફાટા પણ અન્યત્ર પ્રકટ કર્યો છે. ૧૫૦ સ્લાય કામકિયા

મકાશક.

# ગાેપીપુરાના શ્રો નરસિંહપુરાના કાષ્ઠાસંઘી મંદિરની પ્રતિમાએાનાં લેખાે.

- ૧. ચંક્રમભુ (મૂળ નાયક)—સફેદ પાષાણ, ઊંચી ઇંચ ૧૯ ની લાંછન પણ ઘસાઇ ગયેલું છે તે લેખ પણ કંઇ જણાતા નથી પણ એની પાસેની પાસેની બીજ એની જે પ્રતિમાઓ છે તે ઉપરથી માલમ પડે છે કે આ મૂળ નાયકની પ્રતિષ્ઠા સ. ૧૫૩૪માં થઇ હોવી જોઇએ.
- ર. શ્રી શાંતિનાથ—સફેદ પાષાણ ૧૮ ઇંચ હરણ લાંછના વધુ લેખ વંચાતા નથી. પણ પાછળ સં. ૧૬૭૧ બરાબર વંચાય. છે. વધુ અક્ષરા વંચાતા નથી.
- 3. **લાંછન વગરની પ્રતિમા**—સં. ૧૫૩૪ વર્ષ વૈશાખ **સુ**દી 3 કાષ્ટા સંધે. આગળ લેખ ઘસાઇ ગર્યેલા તેમજ ચોંઢેલે**. હે**ાવાથી વંચાતા નથી.
- ૪. અજિતનાથ—ધાતુની ૬ ઇંચ ઉંચી. હાથી ચિન્હ સહિત છે.
- ે લેખ—સ. ૧૭૬૧ ના માહા વદી છ શકે સૂરત બંદરે ચંદ્રનાથ ચૈસાલયે શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ૦ સુરેન્દ્રકોર્તિ પ્રતિદિતે નર-સિંગપુરા શાતે કુંકલિપ્ત ગોત્રે સંઘવી ત્રિક્રમ……પ્રણયતિ.
- ૬. રૂષભદેવ—ધાતુની પ્રતિમા ૬ ઈંચ ઊંચી. લાંછન નથી: લેખ—સં. ૧૮૫૦ શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિત સં. કમરચંદ કમલચંદ પ્રશુમતિ રૂષભદેવ.
  - ફ. **રૂપભનાથ**—ધાતુના ઉંચી ૫ ઈંચની, રૂપ્લ લાંછના

ાલોખ—સં. ૧૭૬૧ વર્ષે માલ વદી ૭ શક કાર્યા સંધે ભવ્ શ્રો સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિત નરસિંગપુરા હાતીય કુંભત ગાત્રે દાસો ન્હાલચંદ કિસનજી ભાર્યો કુંવર વદ્દ નિત્ય રૂપભનાથ પ્રાથમિત. હ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની—સર્પ ચિન્દ્ર ૭ ફેબ્રુ સહિત ૫ ઇંચા હત્યી.

લેખ—સ'. ૧૭૪૯ વર્ષે પોર્ધ સુદ ૫ રંતીવારે શ્રી કાષ્ટા સ'ધે ન'દિતટગચ્છે શ્રી. બ. સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા દાતીયં રૂણુનર ગાત્રે ૫'. કુ'વરજી કકા બાર્યો તેજ વકુ સુત માણેકજી-મેઘજી હીરજી મેઘજી પ્રણમતિ શ્રી પાર્શ્વનાથમ્—

#### C. ચંદ્રપ્રભુ—ધાતુની ૩ાા **ઇચની**ા

લેખ—સં. ૧૬૯૬ જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૫ સની થા. યૂ. સ. બ. શ્રી. રામક્રીતિ તત્પદે બ, શ્રી. પદ્મનંદી **ઉપદેશાત્ હું** અમસેવજી ભાગ મેઘન દે સુ. નાગજી ચન્દ્રપ્ર**સુ પ્રણ્યતિ.** 

૯. **ચંદ્રપ્રભુ**—ધાતુની જાા ઇંચ**ની લાંછન ચંદ્ર**.

લેખ-સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદ ૧૦ રવી કાષ્ઠા સંધે નંદીતટે ભ. શ્રી. લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા શાલીય બદર માત્રે શ્રી સમરંથ ભા. રંજાદે તયોઃ સુત શા. દેવછ ભાર્યા દેવલદે ચંન્દ્રપ્રભં નિત્યં પ્રણુમતિ.

૧૦. ચંદ્રપ્રભુ—ધાતુની જાા ઇચની ચંદ્ર ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૭૦૯ વર્ષ કાગુણ વકી ૧૦ કાષ્ટ્રા સધે નંદી-તટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ. ઇંક્સ્યૂયણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા ગ્રાતીય નાગજી હંસા ગાવાસ સુત ઇંક્જી પ્રણ્યતિ.

**૧૧. નેમિનાથ**—ધાતુની શ'ખ ચિન્દ 3 ઇચની.

લેખ—૧૭૬૨ વર્ષ માદ્ય વદી **૭ શુક્રે કા**ષ્ટ્રા સ**ંધે બ**⊾ સુરેન્દ્રક∕ીર્તે પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી કિંસન **લાયો ધરમછ…**…

૧૨. શાંતિનાથ—ધાતુની ૪ ઇથની હ્રસ્યુ ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માદ વદી છ શકે થી કાશ સાથે ભવ્ થી સુરે દકીર્તિ નરસિ હપુરા દાલીય કાલાલ ચોત્ર થી નેપીદાસજી નિત્ય પ્રભુમતિ, ૧૩. **મુખ્યદેવ—ધાતુની ૫** ઈચની.

લેખ સ. ૧૭૦૯ વર્ષ કાલ્યુણ વદી ૧૦ રવી કાષ્ટા સધી નંદી તટ મચ્છે વિદ્યામણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ લક્ષ્મીસેન ભ૦ ઇન્દ્રભૂપણન પ્રતિષ્ઠિતમ તદામ્નાયે નરસિંહપુરા ત્રાતીય હાલોલ એાત્રે શા. જીવા તેમા નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૪. **પાર્શ્વનાથ—ધાતુની** ૪ાા ઇંચની ૭ ફેચ્<mark>યુ સહિત.</mark>

લેખ-સ: ૧૬૯૮ વર્ષ જ્યેષ્ટ સુદ ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટા સાંધે જ્યુ શ્રી લક્ષ્માસેન **મૃતિષ્ઠિત્ય.** નરસિંહપુરા દ્યાતીય શા. નાગજ ભાર્યો કાન્હબાઇ સુના સ્તન નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૫. **પાર્જ<del>ાના માતુ</del> ૪**ા ઇંચતી.

લેખ સં. ૧૩૨૦ વૈજ્ઞાખ સુદ ૧૦ સામ કાઇ સંધે લ૦ શ્રી વિશ્વસોન તત્પ**ર લ૦ શો વિદ્યાભ્**ષ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્, નરસિંહપુરા કુરાળ ગોત્રે સં. ભાસ.....પ્રસુમતિ.

૧૬. **પાવ્યનાય—ધાતની** ૯ ફેણ સહિત ૪ ઇંચની.

**લેખ સં. ૧**૬૩૩ વર્ષ શ્રાવણ સુકી ૧૩ શની મૂલ સાંધે 'ભ૦ શ્રી **ક્ષેત્રકરાત ત્રલસારી રા**ઉલા.

૧૭. **પાર્શ્વનાથ ધાતુ**ની માંચ ફેસ્યુની ૪ ઇંચની.

**લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષ મા**ધ વકી ૭ શુકે શ્રી કાકા **સ'ધે** 'શ્રી **સુરેન્દ્રકોતિ' પ્રતિકૃતસ્ મા**. રતન પ્રગ્**મ**તિ.

૧૮. **પાર્ચનાય યાતુની** ૫ ફેચ્યુ સહિત જાા દંચની.

**લેખ-શ્રી મૂળ સંવે ચી મ**હીભૂષણ શિષ્ય શ્રી કલ્યાણુકોતિ.

૧૯. **ચાવીસી ખતુની** ભાર ઇંચની રત્નત્રયની ફાંઘેહસગ<sup>\*</sup> ત્ત્રીએ **પદ્માન્તી** ત**રા ને કેને** છે.

**લેખ—સંવત ૧૯૪૦ વર્ષે કાલ્યુન સુકી ૨ શુકે અંદે ક્રાપ્યુ** 

માં લે નંદીતર ગચ્છે વિદ્યાગણે બટ્ટારક શ્રી સમસેનાન્વયે મટારક શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્પેટે....... ભૂષણમ તદન્યત્ દૈવ....શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ વિજય રાજ્યે સૂર્ય (સુરતમાં) વાસ્તવ્ય નરસિ હપુરા ગ્રાતો સ્થુનર મોત્રે પા. શ્રી કુંવર ભાયો તેજબાઇ તથા સુત પ્ર. ઉ. પા. માણેક છ ભાયો વીરયાઇ પુત્ર પા. મેઘછ ભાયો વાંસાંમ વહુ તયાઃ પુત્ર પા. હિરજી ભાયો કેશર વહુ ચતુર પુત્ર પા. વીરદાસ ભાયો અગર વહુ પા. લાલચંદ ભાયો લવો પા. કેશરી સંઘ. પા. કીકા નિત્ય પ્રણ્મતિ સ્થદ્મચારી જીનદારોઃ ઉપદેશાત્.

- ે ૨૦. ગામહસ્વામી—ધાતુના ધર્ફે" લેખ છે પણ ભરાવ્યર ઉકલતા નથી. સંવત પણ નથી. પણ કાષ્ટા સંધે જેસવાલ જ્ઞાતિ શ્રી સંઘવી કલ્યાણ ભાર્યા રાયમત પ્રસન્નકીર્તિ ગુરૂપદેશાત. લખેલ છે.
- 21. રત્નત્રય—ધાતુના નવ ઇંચ. લેખ સં. ૧૫૧૯ વર્ષ મહા સુદ ૧૩ મુધે શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદોત્તટગચ્છે વિદ્યાગણે ભદારક શ્રી સોમકીતિ દેવાત પ્રતિષ્ઠીતમ ચરણ—નીરસિંહ ગ્રાંતિ તિલણ હોડા ગોત્રે શ્રે. વીરા ભાર્યો ગ્રાસી, સુતર ગણપતિ પ. કા. દેવદાસ ગણપતિ ભાર્યો. ગદિપકા ભા. ગાંગી પુત્ર બે શાલીંગરતન તથા દેવદાસ ભાર્યો દેવલાદે શ્રે. પંકાદેવ દેવદાસ શ્રી રત્નત્રયમ્ નિત્યમ્ પ્રભુમતુ શુભમ્ ભવમ્.
- રર. રતનત્રય—ધાતુના ૮" સં. ૧૫૧૯ વર્ષ મહા સુદી ૧૩ સુધ શ્રી કાષ્ટ્રાસ ધ નંદીત્ર ગચ્છે વિદ્યાગણ ભેંદારક શ્રી ભીમસેન તત્પદે ભ૦ શ્રી. સામકીતિ પ્રિક્ષિતમ ચરખુ નરસિંગ દ્યાતિ નામર ગોત્રે મહમ શીખર ભાર્યા નાગસ પુત્ર તેજા ભાર્યા લીલી વરજા તેજા વરજા સર્વાય દેવદાસ ભાર્યા લાઉકી દેવદાસ ભાર્યા દેવલદે સવે પુત્ર અમીષલા તેજા વરજા સર્વાય દેવદાસ એતે બ્રાતર શ્રી રતનત્રય બિજમ નિત્યમ પ્રાયુમ'તિ.
- ર3. રત્નત્રય—ચાવીમી ધાતુની ઇંચ ૧૨ નીચે પદાલતી દેવ દેવી ઇંદ ઇંદ્રાણી વગેરે છે.

**લેખ**—સંવત ૧૫૨૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ શકે થી કાષ્ટાસં€ वागडभन्छ लहारक श्री नरे दशीति देवा ल० तत्त्पहें प्रतापिकति देवा થી રત્નત્રય પ્રતિમા અલ'કૃત ચતરવિ'શતિ જિનપૃદ્ર: પ્રતિષ્કીત: શ્રી. ધાવા વેનાકલ વાસ્તવ્ય શ્રી હંમડ ગ્રાતિ સંઘવી ભ્રપાલ સાર્યો બાઇ મની સત સંઘવી હાલા આર્યો બાઈ વિજલદે દિતીયા ભાર્યો બાઇ પ્રિમલદે સતા ખાના ભાર્યા બાઇ આસલદે ભ્રાતૃ સુના. સાર્યા બાઇ ગુરદે ભ્રાત ભ્રુમ ચ ભાર્યા ભરમાદે પુના સુ તેમા ખાના સુ રાણા.

૨૪. **પદ્મપ્રભુનાથ**—ઉંચાઇ ઈંચ ૧૧ાા સફેદ પાષાએ કમળતું ચિન્હ. સ. ૧૬૭૧ પાષ વદી ૧ તે ગરેઉ શ્રી કાષ્ટ્રા સંધે ભબ શ્રી ભૂષણ......નૃસિંહપુરા દ્યાતિ.....સત......( આગળ: **ખરા**ં ખરાવે વધી.

૨૫. શ્રી ૩૫ભદેવ—બળદનું ચિન્હ કાળા પાષાણ, ૯ ઇંચ ઉંચાઇ સં. ૧૮૫૫ પાષ વદ ૯ તે.....

રક. શ્રી રૂપભદેવ-- બળદનું ચિન્હ કાળા પાષાણ ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ સ. ૧૪૫૩ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૧૨.....(આગળ: વંચાતં નથી)

રહ. કાળા પાષાસાની પ્રતિમા–સં. ૧૬૪૨ ઉ'ચાઇ ૬ ઈંચ **લાં**ચ્છન વંચાતું નથી. લેખ પણ ઘસાઇ ગયા છે.

૨૮. સફેદ પાષાણની પ્રતિમા-ઉંચાઇ ૮ાા ઈંચ સં. ૧૫૩૨ વર્ષે વૈશાખ નૃસિંહપરા દ્યાતિએ.....લેખ વ ચાતા નથી.

ર૯. શ્રી નેમીનાથ—કાળા પાષાણના ચિન્હ શંખ સહિત ઉચાઇ ધા ઈંચ સં. ૧૧૧૭ કાલ્યુણ માસે (લેખ વંચાતા નથી.)

૩૦. સકેદ પાષાણ ચન્દ્રપ્રભુ-ભ૦ ચિન્હ ચંદ્રનં. લેખ વંચાતે નથી. ઇંચ ક્.....

ા ૩૧. કાળા પાષાણની ઇંચ **૬ સ**ં. ૧**૬૮૨ લેખ વ**ંચાતા નથી.

- \* · કર. કાળા પાષાશુની મૂર્તિ-ઉચાઇ ૬ ઇંચ સ. ૧૭૫૬ લેખ. વંચાતા નથી.
- ું ૩૩. કાળા પાષાણુ પ્રતિમા–ઉચાઇ પ ઇચ સ**ે. ૧૬૪૭ લેખ** તૈમજ ચિન્**ઠ ક**ં⊎ દેખાતું નથી.
- ૩૪. કાળા પાષાભુની પ્રતિમા ઉચાઇ જાા ઈંચ લેખ તેમજ-ચિન્હ ઘસાઇ ગયું છે.
- ૩૫. **શ્રી મુનિસુવ્રતનાથ**—કાચળાનું ચિન્**હ સફેદ પાષા**ણુ ઊચાઇ ૧૦ ઇંચ સં. ૧૫૩૩ વર્ષે ફાલગુણ સુદ્દી સાતમ શુધે ભ૦ શ્રી……નૃસિંહપુરા ગ્રાતિએ……લેખ વ'ચાતા નથી.
- 3૬.—ધાતુની ચાવીસી ઉંચાઇ ઇંચ ૫ સ. ૧૭૫૭ કાલ્યુણ શુદ્દી ૧૩ નરસિંહપુરા ગ્રાતિ……સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્……

**લેખ** વ'ચાતા નથી.

- 3.9.—ધાતુની હીં પ્રતિમા વચ્ચે પાર્શ્વનાથ અને આજીબાજી. પદ્માવતી ઉંચાઇ પ ઈંચ સં. ૧૬૩૦ લર્ષે ચૈત્ર વદી પ રવઉ શ્રી યુલ સંધે ભ૦ શાનભૂષણ ભ૦ પ્રભાચંદ્રોપદેશાત રત્નભૂષણ પ્રણ્મતિ.
- ર.—ધાતુની ચાવીસી–ઉ ચાઇ ૪ ઇંચ સં. ૧૭૪૯ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૧ કાષ્ટા સ'ઘે બ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ ઇન્દ્રભૂષણુ તત્પદે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકીતિ ભઃ પ્રતિષ્ઠિતે, સૂર્યપુરે કુસુમલાલ ક્રોત્રે શા. ગાકળ ત્રિકમ બાર્યા આનંદ વહુ સુત સુરચંદ બાર્યા રાજકુંવર ઇત્યાદિ સપરિવાર ચતુરવિ શતિકા નિત્ય પ્રણુમતિ.
- · **૩૯.**--ધાતુની ચાવીસી ૩ ઇચ લેખ નથી.
- ૪૦.—શ્રી પાર્શ્વનાથ આળ્યુબાળા બે ઇન્દ્રો પાંચ ફેચ્યુ ઉંચાઇ ક્ષા ઇંચ સં. ૧૬૮૧ વર્ષ ફાલ્યુચ્યુ સુદી ૧૦ રવઉ ભ૦ અંદકોતિ<sup>દ</sup>્ ૫૦ નરસિંદ્વપુરા શાંતિ ગાંધી વરજીરા ભાર્યા લાખી સુ. જીવરાજ મુખ્યુમતિ.

**૪૧.**—૫'ચપરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇચ ઉ'ચા ઇક ઇકાસ્ક્રી. ચિન્હ વાધ સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શુકે શ્રી કાષ્ઠા સંધે નંદીતટગચ્છે ભવ્ શ્રી. સોમકીતિ શિષ્ય આચાર્ય શ્રી વીરસેન યુકતૈઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નારાસિંહ દ્યાતીય ષડનહર ગાત્રે શ્રી નાશસ્યું આ નામલદે પુત્ર ત્રણ હરપાળ લહીરાયાપદ શ્રેષ્ટી નારણ શ્રેયાસદેવ. નિત્ય પ્રણમતિ ગમિરિવ.

**૪૨. વિમલનાથ**—ધાતુની સુવર ચિન્હ ઉંચી ૫ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૭૧૨ ના માહા વદી હ શુક્રે કાષ્ટા સંઘે ભ-શ્રી સુરેંદ્રકોતિ પ્રતિષ્ઠિત્તમ્ નરસિંહપુરા દ્યાતીય સંઘવી સુદર હીરજી પુત્ર હરિતસમા પુત્રી ચાંપા અમરચંદ ગાકળની ઘણીઆણી પુષ્પુરા.

૪૩. **પાર્ધાનાથ**—ધાતુની ફેણ ૯ સહિત આજુબા**જુ પદ્મા**વતી **દે**વી હશે પણ એક બાજુ છે તે એક બાજુ નથી બે સર્પ ચિન્હ સ**હિત**.

લેખ—સં. ૧૬૩૮ વર્ષે માઘ વકી ૨ શુક્રે શ્રી વાગડ ગચ્છે ભ બ શ્રી પ્રતાપક્ષીર્તે તકામ્નાયે બધેરવાળ ગ્રાતીય નાટલ ગાત્રે સં. પૂંજા સુત અધાઇ નિસ પ્રશુમતિ શ્રી કાષ્ઠા સંધે નંદીતટ ગચ્છે...

૪૪. **નેમિનાથ**—ધાતુના ૬ ઇંચ ઉંચા શંખ ચિન્દ્ર.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૦ શુધે શ્રી યુલ સાર્થે ઋી પદ્મનાં દી વરો આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનાં દી ગુરાપદેશાત હું બંડ ગાતીય ઋષ્ડી વેલા ભામીનુ પુત્ર ગ્રાંડ ભાગ માંજીન્દ્રિય ભ્રાતા ભાડ તેમિનાથસ્ય નિત્ય પ્રણમતિ.

૪૫**. પાર્ચિતાથ**— ૯ ફેથુ સહિત ધાતુ બે બાળ્યુ દેવ **દેવી** ક્રેથુ સહિત ઉ<sup>.</sup>ચી ઇચ ૬.

લેખ—સ. ૧૬૨૯ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ૧૦ ભામે ગાંધી 🔌

પના જાબા હીરા ત્રય પ્રત્રાઃ નિમા રતના ઇતિ તેન લાગ લયસાઇ ત્યા: પત્ર એાહ સેવ' ભ૦ શ્રી વિદ્યાભાષા પ્રતિષ્ઠિતમ્

૪૮. પાશ્વ નાથ—ધાતના ૭ કેશ સહિત ચોજાબાજા પશ ક્રેવ દેવી કેશ સહિત છે. ઉચી ઈચ ૪ાા ની.

**લેખ—સ**ં. ૧૬૯૮ વર્ષ જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૦ રવી કાષ્ઠા સ**ધે** ન'દી તટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેનેન ચિંતામણી મૂર્તિ પ્રતિષ્ક્રિતમ, નરસિંહપરા ગાતીય હસ્સીર ગાત્રે સા તલસી ભાર્યો: લીલા તયા: સત સા વીરજી ભાર્યા વીરાદે નિત્ય' પ્રણમતિ.

૪૭. **પાર્થનાશ**—ધાત ૭ કેપા સહિત એ બાજા દેવ દેવી: **કે**સ્ટા સહિત. ઉંચી ઇંચ ૪

**ક્ષેખ—સં.** ૧૬૨૭ વર્ષે માઘ સ**ી ૬ રવી મળ સંધે ભ**ું 🖈 શાનભ્રષણ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્રો પદેશાત સિંહપુરા ગ્રાતીય: **સ**. શ્રી કાનજ **લા**ં સાલલના.....લાં સવઇ પ્ર**ણમતિ.** 

૪૮. **રત્નથય ધાતની**--- ગા ઇંચની.

**લેખ**—સં. ૧૫૪૭ વર્ષે વૈશાખ સદી ૩ સોમે શ્રી કાષ્ઠા સાંચે: वि० श्री० विभवसेन नारसिंह ग्रातीय एउमहर गात्रे श्रे० याजा ભાગ હીરા પત્ર માેજ ચાેપા ખલી એતેન શ્રી રત્નત્રય બિ'બમ્ કારાપિતમ.

૪૯. પાર્ધ્વ નાથુ-ધાતની ૭ ફેશ સહિત ઉંચી દીંચ કા

**લેખ**—સં. ૧૫૧૯ વર્ષ માઘ સદી ૧૩ શ્રી કાષ્ટ્રા સાંઘે ભૂત શ્રી સામકોર્તિ ગુરાપદેશાત સં. રત્ના બાર્યા ગાગાત.......નિત્યમુ **પ્ર**ણમતિ.

પ૦. **પાર્શ્વનાથ**—ધાતના ૭ કેસ સહિત ઉંચી દેચિય ની **લેખ**—સ. ૧૬૧૩ વર્ષે માહા સુદી ૧૧ શ્રી મૂલ સર્થે અ૦ શ્રી શુભચંદ્રોપદેશાત છું વાગડિયા સા. સજવાળ ભાગ પ્રોસલદ એતે નમન્તિ

પર. ચં**દ્રપ્રભુ**—ધાતુની ચંદ્ર ચિન્હ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ ની <sup>ે</sup>લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષ<sup>ે</sup> કા. સદ ૧૦.

પર. શાં**તિનાથ**—ધાતુના ઉંચી ઇંચ ૪ ની

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જયેષ્ઠ સુદી ૧૦ રવી કાષ્ઠા **સંધે** ભાગ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતા. નરસિંહપુરા ન્રાતીય શા. કાનજ ભાગ માણેકસત સાજીવા શાંતિનાથમ્ પ્રણમતિ.

પ૩. પાર્થ્વ**નાથ**—ધાતુના ૭ ફેશ સહિત નીચે બે વાઘ કાતરેલા .છે. ઉંચી ઇંચ ૪ ની છે.

**લેખ—સ**ં. ૧૫૩૩ વર્ષ કા. સુદ ૭ છુધવાર કાષ્ઠા સ**ંધે** ભું શ્રી સામકોર્તિ ભું શ્રી વીરસેન.....નારસીંગ જ્ઞાતિ કંકુલં ોગોત્રે શ્રુષ્ટિ નાપા ભાર્યા દાભી પુત્ર પદપા માડન લાડન *જિન*દા**સ** તામપા–પ્રણમતિ.

પ૪. નિમનાથ-કમળન ચિન્હ ઉંચી ઇંચ ૪ સં. ૧૬૩૬ વર્ષ શ્રી કાપ્દા સાથે શ્રી વિશ્વસેન તત્પટ્ટે ભ૦ વિશ્વભર્ષણ પ્રતિષ્ઠિતમ ભાઇ શ્રી કલ્યાણમતિ તયા: ચ૦ વ૦ પ્રણમનિ.

ું પય. **અરનાથ**—૧૬૯૮ વર્ષ જેખ્ય સુરી પ.....(કંઇ ન્વ 'ચાત' નથી)

પદ **શ્રી પાર્ધાનાથ**—ધાતના નીચે એ વાઘ ચીતરેલા છે. ઉંચી ૩ ઇંચ શ્રી મૂલસાં મેં બારુ શ્રી ભવનકો તિ તત્પદે બારુ શ્રી. શ્રીનેભૂષણં હું. દાં. રાજા.

<sup>ું પા</sup>ષ્ણ **ઝા વાસુપૂજ્ય** કચાઇ ૪ ઇચ ચિન્દ પાડા. સં વુક્ડ૧ વર્ષે કાષ્ટા સાથે ભા ચારકિતિ ભા∘ શ્રી......

્યું પૂડ. શ્રી પદ્માં સન ધાતુની પ્રતિમાં ચિન્હ નથી, ઉં. 8 ઇચ માં, ૧૬૮૧ વર્ષે કાલ્યાથા સદ્દી ૧૨ .....તરસિંહપરા માતિએ..... ⁻પ્રથમતિ.

પ**ર. શ્રી પાર્શ્વનાથ**—સાત ફેચ્યુ સહિત ૩ ઇંચ.

**લેખ**—સં. ૧૫૯૯ વર્ષે ......(વ'ચાતું નથી)

- ૬૦. શ્રી વાસુપૂજ્ય—પાડાનું ચિન્હ ઉંચાઇ ૩ ઇચ સ: ૧૫૯૯ વર્ષ કાષ્ટા સ'ઘે ભંડેપુરા (મેવાડા) દ્યાતિ પારાસુર ગાત્રે શ્રેબ્ડિ ગાવાત ભાર્યો…...પાચા ભાર્યો ન'દાદસવે ભ૦ શ્રી વેશ્વસેન.
- ક૧. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચ ચિન્હ નથી, ૧ક૮૧ વર્ષે ...... આર્યો હરભાઇ.
- કર. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઈંચ પદ્માસન, શ્રી. અન'તનાથ સ∙. ૧૭૫૦......
- કલ્લા પદ્માવતી ધાતુના—ઉંચા ઇંચ ૭ ચાર હાથ તે હાથામાં સંખ ચક્ર વગેરે તે મરઘાના ચિન્હ સહિત.
- લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી ૭ શુક્રે શ્રી. કાષ્ટ્રા સાંધે નંદાતટગચ્છે વિદ્યાગણે લ૦ શ્રી. રામસેન્યાદિ તદનુક્રમેણ લ૦ શ્રી. ઇંદ્રભૂષણ તત્પટે લ૦ શ્રી. સુરેંદ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસીંહપુરા શાંતે કાસલુ ગાત્રે શ્રી. કુંવર રહિયા તસ ભાર્યા ખમરવહ તસ્ય પુત્ર શ્રો. સાણેકચંદ કુંવર તસ બાર્યા સણમિ વદ્દ તસ્ય સુત નાહાનચંદ કુંવર એતેયાં......
- ક્૪. **ક્ષેત્રપાળ** —ધાતુના ઉચા ઇચ ૭ ચાંરે ઢાથમાં શસ્ત્ર સહિત.
- લેખ સં. ૧૬૩૬ વર્ષ વશાખ સુદી ૫ ગુરી શ્રી. કાણા સંધે નંદોતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી. વિશ્વસેન તત્પટે ભ૦ શ્રીક વિદ્યાભૂષણ પ્રતિવિદ્યામ, ભટ પુરા (મેવાડા) ગાતીય વછ ગાત્રે શ્રી જીવા ભાયી મરલ સુસ કડ્યા ભાયી શાતાદે સુતર શ્રી. પાપટ શ્રી. વાણાચય જોવારા ક્ષેત્રપાલ પ્રણુમતિ.
- ા ૬૫. **ક્ષેત્રપાળ** ધાતુનાં **ઉ**ંચાઇ ક<sup>જ</sup> ગાર હાથમાં **રહ્ય** સહિત.

લેખ—સંવત ૧૭૪૪ પાષ સુર ૫ ગુરૂ શ્રી. કાર્ણ સંધે બદારક શ્રી. સુરે દ્રકીતિ ના પ્રતિષ્કીતમ્ શ્રી નરસિંહપુરા દાસી ધાર ધાર ભાગા ધનમલ પુત્ર ભાણા પુત્રી ભાણે નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

### કુક. **પદ્માવતી**—ધાતુના કુ"

લેખ-૧૬૭૮ વર્ષ જેઠ સુડી ૧૦ વા. રવી શ્રી. કાષ્ટા સાંધે ભાગ રામસેનાન્વયે શ્રી. રાજકીર્તિ તતપટે ભગ શ્રી. લહ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા હતી ખડગ ગોત્રે. શા. હરજી ભાવક સોમાઇ તથા સુત સંઘવી શ્રો. કઠુવા નિત્ય પ્રણમતિ.

#### ६७. **५आवती**—६"

**લેખ**—લેખ નયી પણ ઘણી પ્રાચીન મૃતિ છે જે ઘસાછ અયેલા છે.

#### ક**૯. પદ્માવતી**—ધાતુના પ"ં

લેખ-૧૫૮૬ વર્ષે મહા સુરી ૭ ના ભુધે શ્રી. મૂળ સાધે જ્ઞાતિ પ્ર. શાતિય રણ તહુ શા. મેધરાજ સુત દરમસિંહ નિત્ય પ્રભુમતિ

#### ૭૦. પંજાવતી—ધાતુના પ"

લેખ-સ. ૧૯૬૨ નાં મહા વદ છ શુક્રે શ્રી. કાષ્ટ્રા સર્ધ્ય ભાગ શ્રી. સુરેંદ્રકોતિ\* પ્રતિષ્કીતમ્ નરસિં'હપુરા ગ્રાંતિ ક'કુસોલ મામ સમ્યામ સુંદરકાલ હિરજ તથા સંધવી ત્રીકમજ હિરજ નિત્યમ પ્રશ્રુમતિ.

- ૭૧. પદ્માવતી ધાતના કુ 🏭 સ. ૧૬૬ વર્ષ કાષ્ટ્રા સાથે ન દી તટ ગચ્છે નરસિંદપરા ચાતિ સંધવી કનડા નિતસ આયો...
  - હર. પદ્માવતી 3' ધા**ત. લેખ નથી. પ્રાચીન** છે.
  - 03. પદ્માવતી 3ા **ઈંચ ધાત. લેખ નથી પ્રાચી**ન છે.
- ૭૪. પારસનાથ 3' લાં**ળી ગેડકવાલા ધાતના શ્રી** ચિંતામણી! પારસનાથ.

હય. ચંદ્રપ્રભુ—સફેદ **પાપાલ ચંદ્રત**ે ચિદ્ધ ૧૨ ઈંચ. લેખ-૧૬૧૫ વર્ષ મહા સદી ૧ક ભાધે પ્રતિષ્ઠિતમ.

હું. પારસનાથ (ધા**તુના) ૧૮ ઈચ ૯ ફેસ** સહિત. નીચે. પદ્માવતી ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી **હાથી વાધ વગેરે છે.** 

લેખ—સંવત ૧૫૬૩ **વર્ષ<sup>ે</sup> વૈજ્ઞાખ સ**રી ૬ સોમે શ્રી કાશ. સાંધે નાંદીતટ ગચ્છે વિદ્યા**મણે લાગ્ શ્રી વિગ્રળસેન તતપટે** ભાગ શ્રી વિશાળકીનિ પ્રતિષ્ઠિતમ. ચરહા હમા શાંતિ પંખેશ્વર ગાંત્રે કા માળા ભાર્યા વસક પુત્ર **૪ કે માળત કા તેજા કે બીજા કે** ગોયા **કા** માળા ભાર્યા લક્ષ્મી **પુત્ર અહદેવ ભાર્યો દેમી**દી **દીક્ષા સમાર** ભયે પ્રયાશ<sup>e</sup>મ આત્મ પુરુષાથ**ંત્ર શ્રી પારસનાય** બિમ્બ**મ કા**રાપિત**મ** નિત્યમ પ્રણમતિ ભાગ શ્રી વિશ્વસેનેન પ્રતિશીતમ.

૭૭. અને તનાથ **સાહડી લાંછન સફેદ પાષાણ ઈ**.ચી ૧૬. ચિન્**ઢ** ઘસાઇ ગયેલું છે. સ**ં. ૧૬૭૧ મેલ વદી ૧ ઝુર શ્રી કાછા સ**ંધે. નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગ**ણે રામસેનાન્વયે નવ ગામ્નાયે ભ૦ શ્રી** વિદ્યા-ભૂષણ, તત્પટે ભાગ થા **ભૂષણ પ્રતિકોતમ, નરમિ હ**પુરા નાતિએક ભાઇ ય'જાઇ શ્રી અનન્ત**તાય જિશ્લય નિત્યમ્ પ્રસમિત** 

ં ૭૮. ધાતની કાયાતા**ર્થ પ્રતિયા દેવી ૧૩૫ ઇંચ. જમણી** બાબૂએ એક દેરી હાથમાં ક**પડા મહીત ઉભો છે.** લખાણ ત**ય**દ ચિન્દ્ર નથી. A MARKET SEPTEMBER OF THE SECOND

**ખ. ગાદિનાય**—ધાતની પ્રતિમા કાપોત્સર્ગ ઉંચી ૧૫ ઇંચ **લાંચ્છન ન**ચી.

લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષે પાષ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી કાષ્ટા સાધે ન દીત્ર**્યાન્ય ગર્જા વિદ્યાગએ** શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી વિશ્વસેન તત્તપટે ખા શ્રી વિદ્યામુષણ, તત્પટ્ટે ભા શ્રી શ્રોભૂષણ પ્રતિષ્કીતમ. નરસિંહ-પુરા જ્ઞાતિએ શાગ રૂવા ભાર્યા કેઇ પુત્ર લખુવા ભ૦ શ્રી વિદ્યાભાષણ તત્પટ્ટે શિષ્ય શ્રદ્ધચારી બ્રહ્મીસાગર આશ્રિતમ શ્રી આદિનાથ ઉભમ્યમ પ્રણમતિ.

૮૦. પાષાઅની સફેદ પ્રતિમા-- 'મળદન' ચિન્હ ઉચી ૨૧ ઇંચ से भ-सं. १६७१ वर्ष पेष वही १ वार यह वर्गेरे क्षिरते। લેખ છે. (નં. હિ પ્રમાણે)

૮૧—અનન્તનાથ—૧૬ ઈચ પાષાણ, સાહડીનું ચિન્હ,

લેખ—તદ્દન ઘસાષ્ટ ગયેલાે છે. નરસિંહપુરા ગ્રાતિ વંચાય છે.

૮૨. પારસનાથ--સપ'નું ચિન્હ સાત ફેશ સહીત ૧૩ાા ઇંચ માં ૧૫૮૬ વર્ષે બારી લેખ ઘસાઇ ગયેલા છે.

૮૩. ન'દીશ્વરના ચામુખ ખાવન પ્રતિમા-ધાતુના ઇંચ ૧૨. જ્યર સારે બાજા હાથી છ તથા નીએ દેવ દેવી ઈન્દ્રાણિ સિંહ વગેરે খিল ট

**ક્ષેખ— મ**ં. ૧૭૩૩ માઘ વદી ૨ શકરે શ્રી કાષ્ટા સંધે નંદીતટ ગચ્છે વિશામણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમેણ ભ૦ શ્રી ઇન્દ્ર-અપાસ પ્રતિષ્ઠિતમાં શ્રી અમદાવાદ નગરે હુમડ શાતિએ વૃદ્ધ શાખાયામ (વીસા હુમક) વિશ્વેશ્વર ગોત્રે સ'ઘ શ્રાં/ગાંગજી આપી મંગાદે સત સંઘવી ઇન્ક્લ અંધી કાડમદે તથા: સત તિવા બાર્યો એતે.....અમરચંદ મંદીશ્વર પ્રણમતિ.

## ૮૪. ચોવીસી ધાતુની—૧૧ ઇચ.

મેખ સં. ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સુદ્રી ૧૩ રવી અદેહ ધાઘા નગરે વાસ્તભા શ્રી મૂળ સધે વિદ્યાન'દી ગુરૂ ઉપદેશાત—હુમડ ગ્રાતિ શ્રેષ્ઠી વીરાભા, દેવલદે પુત્રી કુટા, ભાર્યો માકુ, પુત્ર દેવલસ રામલસ, વૈતાપાતા શ્રેક્સ ભાર્યો માકુ નિમિત જી શાન્તિનાથ પ્રતિમા પ્રતિષ્દિતા કાસપિતા.

૮૫. ચાવીસી **ધાતુની** ૧૧ ઈંચ ઉપર નીચે ઘ**લું**જ ચિત્રકામ દેવ દેવી છે.

લેખ સ. ૧૬૭૧ વર્ષ પેષ્યુ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી કાષ્ટ્રા સાંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યામણે ભાગ શ્રી રાયસેનાન્વયે તદ આમ્નાયે ભાગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પટ્ટે ભા શ્રી ભાગ પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિંહપુરા ત્રાતિયે નાગર ગાંત્રે મહાસોત ભાર્યા બાબ મંગળદે તપા: પુત્ર ત્રયા: તપાંમ પ્રથમ પુત્ર સંઘવી પૂજા, ભાર્યા હિતીય પુત્ર કલ્યાણદે પુત્ર સંઘવી નરસીંયા ભાર્યા બાબ નાય પુત્ર તૃતિય પુત્ર સંઘવી વર ભાર્યા બાબ વીરાદે સહિતા સમસ્ત કૂર્યું વર્ગ સપરીવારી શ્રી સંભવનાય બિ'બમ તથા ચતું વિશ્વતિ દા વિદ્યાભાવ, નિત્યમ પ્રણમતિ શુભ' ભવત જયસત શ્રીરસ્ત દોતિ.

૮૬. ધાતુની પ્રતિમા ૧૨ ઇંચ ચોવીસી આગળ એ તથા ચરણપાદુકા તથા ઘણું કોતરકામ છે. સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વેશાપા વદી ૮ શુકરે શ્રી કાષ્ઠા સધે ન દોતટ ગચ્છે વિદ્યાસુણે લું મોમસેન તતપટે ભ૦ શ્રી સોમકીર્તિ શિષ્ય શ્રી આચાર્ય વીરસેત ભ૮પુરા (મેવાડા) દાતિએ શ્રેષ્કી વામા ભાર્યા રાજી પુત્ર દા મામ્યા ભાર્યા માણિકદે પુત્ર ૩ મેઘા, મેતા, ભાજા, મેઘા ભાર્યા સ્થા એમાઇઆબિ: શ્રી અજીતનાથ બિમ્બમ નિત્યમ પ્રશામતિ.

૮७. ચાવીસી ધાતુની ૧૦ ઇચ.

લેખ—જાસીઆજી ચાવીસી પ્રણુમતિ. એના ઉપર વ**ધુ લેખ** નથી. પ્રાચીન છે.

૮૮. ચાેવીસી ધાતુની ૧૦ ઇચ.

લેખ સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદ ૮ શુકરે શ્રી કાષ્ટ્રા સધા નંદીતા ગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી સામસેન તત્પારે ભાગ શ્રી સામકીતિ ભિઃ શિષ્ય શ્રી વિરાયુકતેઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહ દ્યાતીય કુંકુલાલ ગાત્રે શ્રેષ્ઠિ શ્રી ઝાંઝણ ભાર્યા સ્યાણી પુત્ર ૪ શ્રેષ્ઠી વાધા ભાર્યો હરસુ સુત ૨ ધરમસિંહ નરસિંહ ધરમસિંહ ભાર્યા ઘરમાદે નરસિંહ. ભાર્યા કરમાદે શ્રેષ્ઠી વાધનીયઃ શ્રી ચંદ્રપ્રભ બિમ્બ નિસમ્ પ્રણ્મતિ.

૮૯. ચાવીસી ૧૧ ઇચ ધાતુની.

લેખ—૧૫૩૧ વર્ષ માઘ વડી ૮ સામે શ્રી કાપ્કા સધા નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણું ભ૦ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાર શ્રી વીરસેન યુકતાઃ પ્રતિષ્ઠિતમ, હું ખડ ત્રાતિ ખેરૂન્તુ ગાત્રે શ્રી ભાષાળા ભાર્યા વિની સત ૪ શ્રીમલ હાલા પાષણ શ્રેષ્ઠી રામ ભાર્યા માજ સત ૫. વરજી, ગણપતિ, હરપતિ, શ્રીપતિ, જીવા. વરજીનાકુ સત ક્રીકા શ્રેષ્ઠી શાભા ભાર્યા શ્રી શ્રેયાંસ યુક્ત ચતુવિ શતિ પ્રતિષ્ઠિતા.

૯૦. ચરણુપાદુકા—આદિનાથ પાદુકા છે. સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી ૭ શુકરે શ્રી કાષ્ટા સાંધે નરસિંહપુરા જ્ઞાતે કકુંલાલ ગાત્રે સંઘવી. સુંદરદાસ હિરજીના ત્રિકમજી હિરજી નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

૯૧. ચરણુપાદુકા—રર્ફે×રર્ફે" ભદારક શ્રી વાદીભૂષણ પાદુકા. શ્રેષ્ઠી શા. હાવજી નમતિ. ચરણુ ધસાઇ ગયા છે સ'વત નથી અતે! આરે બાજુ અભિષેક પાસ્કી જવાના માર્ગ છે.

ં **૯**૨. કળીકુંડ યંત્ર—તાંભાનું ગાળ ૬ ઇચનું.

સ. ૧૬૧ થી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર તત્પટ્ટે ભ૦ ગ્રાનભૂષણ તે ભ૦ ભાનુચંદ્રીપદેશાત સિંહપુરા ગ્રાતીય સ. નાથા ભરતાર વચેર ૯૩. સોલહકારણ યંત્ર તાંબાનું દા ઇંચ સ. ૧૭૧૩ શ્રી મૂળસાંથે અ૦ મૂળસાંથે મહિચન્દ્રોપદેશાત્ સિંહપુરા સંઘવી ભીમજ જયવનતા તત્ પુત્રી વ ધર્માં પ્રણ્મતિ જિનમૃ

૯૪. સાલહકારણ યન્ત્ર ગાળ સાત ઈંચનું સં. ૧૭૧૩ ફાલ્યુષ્ણ વદી એકમ ગુરવ શ્રી મૂળસાંધે વ્યક્ષમી ગચ્છે વત્સ ગણે ભ૦ શ્રી પ્રભાચન્દ્ર તતપટે ભ૦ શ્રી વાદિચન્દ્ર તત્પારે શ્રી મહિચન્દ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્. શ્રી સિંહપુરા જ્ઞાતિય સંઘવી શ્રી ભીમજી ભા• સં. સહેલદે તતપુત્રા સં. વી શ્રી ભાદ્ર સં. અભયજીત ભગીની રાજળાઇ ક્લાકારી તયા સાહસકારણ યન્ત્રમ.

૯૫. તાંત્રાનું યંત્ર ગાળ સાત ઇંચ ૧૨ કાકાનું સમિણિ મહા-ત્રત યંત્ર કાકા સંધે શ્રી વિશ્વસેન તત્તપદે ભ૦ શ્રી વિજયકોતિ તο ભ૦ વિદ્યાભૂષણ ઉપદેશાત્ નરસિંહપુર બાઇલાલૂ નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૯૬. તાંબાનું યન્ત્ર ગાળ સાત ઈંચ ૧૨ કાઠાનું મહાવતિ યંત્ર સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વદી આઠેય શુક્રે કાષ્ટા સંધે નંદિતઢ ગચ્છે વિદ્યાર્પણ ભ૦ શ્રી ભીમસેન તત્પદે જ્ઞાનકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ગાણ ચારિત્ર મર્ઘાતા યશાવદ્ય નામ વર્ષનમ્ આનંદ્ય સાદે યન્દ્રાત પવિત્ર પર્માર્થાહા.

૯૭. તાંબાનું યન્ત્ર ગાળ સાત ઈંચ કલિકુષ્ડ યંત્ર **લેખ** તદ્દન ઘસાઇ ગયા છે વચમાં એક પા**ઈ** જેટલું કા**લ**ં છે.

૯૮. તાંબાનું કલિકુષ્ડ યંત્ર આદ કાદાનું યંત્ર ૬ ઈંચ **મેહા** સ. ૧૬૬૫ માઘ વડી ૧૦ સોમ શ્રી કાઇ સ.ધે નંદિ તત્પદે વિદ્યા મણે લગ્ શ્રી રામસેનાન્વયે લગ્ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પદે નરસિંહ-પુરા શ્રાતીય રજ્તસાલ ગાત્રે દાંગ સ.ઘવી ભગ લાયા...પ્રણમતિ. સિંહ યન્ત્ર.

ee. ધાતુનું યન્ત્ર નવ મહ ચારસ ૩૮ નું ચારે બાજુલી ગણે તા ૩૮ થાય ચાર ઇંચનું અને બે કાેઠાનું.

સ. ૧૭૬૨ વર્ષે માદ્ય વદી સાતમ શુકે શ્રી સ્વેધ્પુરે (સુરત) શ્રી ચાંદ્રપ્રભા ચેતાલયે શ્રી કાષ્ટ્રા સાંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદ્દનુકમેં ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ દેવાઃ તદ્દપૃદે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્. નરસીંહપુરા નાતાસંદ્ર નર ગોત્રે પરીષ્ય માણેક કુંવર ભાર્યા વીરબાઇ તયાઃ સુત પરીષ્ય લાલચંદ્ર ભાર્યા દેવકું વર પુત્રી પ્રેમળાઇ, રુપળાઇ, નવશ્રહ યંત્રમ્ પ્રણમતિ.

૧૦૦. યંત્ર ધાતુનું પાા×પાા ચારસ સાકે ૧૫૭૬ વર્ષ જ્ય નામા સંવત્સરે માર્ગ શિષ્ સુદી ૧૦ શ્રી મૂલસંધે સંરસ્વતિમચ્છે બલા-લકારમણે શ્રી કુન્દકન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તત્પટે ભ૦ શ્રી ધર્મ ભૂષણાપદેશાત્ નેવાત્રાતિ સાનહીયા માત્રે શા. ચતુભું જ ભાર્યા લક્ષ્માઇ સુત શા. મણાસા ભાર્યા વેક્ષી માઇ, જમનાઇ, સુત શા. લખમાસા દામાસા, હીરાસા, ભાર્યા દેવડી. (વચમાં ચાર લે અને ચાર ક્ષિં ચિતરેલાં છે.

૧૦૧. ધા<u>તુનું</u> લ'બ ચારસ જાા×ગા ય'ત્ર.

ત્રૈકાલ્ય દ્રવ્ય ષટ્ક ના ક્લોક લખેલા છે. એની પછી સ. ૧૭૨૨ વર્ષે જેષ્ઠ સુદી ૨ શ્રી મૂલ સંધે ભ૦ શ્રી મેરૂચ દ્રોષદેશાત્ હુમડ તાતિ. શા. શ્રી સંતાષી સુત સીતલ પ્રણમતિ.

૧૦૨. શ્રુતરક ધ યંત્ર–ધાતુનું લંભાઇ ૨૩ પડેાળું ૧૦ નુ દ્રાદશાંગ વાણી તથા તેના બેદ સહિત તથા તેના ધ્લેક સંખ્યક સહિત તીન લોક આકારે. (ફાટા લેવા યાગ્ય)

લેખ—સં. ૧૭૦૬ વર્ષે શ્રાવણ માસે કૃષ્ણ પક્ષે એકાદશી સોમેં શ્રી કાષ્ટા સર્થે નંદીપ્ટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદ્દનુક્રમે ભ૦ શ્રી રાજકિતી તત્તપદ્રે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન નરસંગયરા ન્રાતિય કારાપિતમ શ્રી સુરત ચંદ્રપ્રભ ચૈતાહયે. શ્રુતરકંધ યંત્ર ઉપર સંક ૧૭૦૯ કાલગ્રુણ વદી ૧૦ રવઉ ઉજવ્યતિ (ગિરનાર શિખર) ગિરઉઃ ભાગ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ પ્રતિક્રિત્સ,

૧૦૩. ધાલુનું યંત્ર ગાળ પા કાંચ મહાવત યંત્ર લેખ સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જેબ્દ સુરી ૧૦ રવી કાષ્ટ્રા સાથે ન**ંદાતટમચ્છે ૧૦ મી** લક્ષ્માસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા શાંતિ ખડનર **ગાંત્રે શા. હદછ**ે સુત સં. કડુવા પ્રણુમતિ.

૧૦૪. ધાતુનું યંત્ર પાા ઇંચ આદ કાદાનું કલિકુંડ યંત્ર.

લેખઃ—સં. ૧૭૦૯ વરે<sup>૧</sup> ફાલ્ગુણ વદી **૧૦ રવઉ થી કાષ્ટ્રષ્ટ** સાંધે નંદીતઢગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ લક્ષ્મીસેન ત**દપટે ભ૦ શ્રી ઇન્દ્ર-**ભૂષણ પ્રતિષ્ઠિત નરસિંહપુરા હ્યાતિ નાગર ત્રાત્રે **શા. ગાગરા સુ**ત. પ્રણુમતિ.

૧૦૫. ધાતુનું યંત્ર પા ઇચ આઠ કાઠાનું કલિકુંડ મંત્ર.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ માદ્ય વદી સાતમ શુક્રવારે કાષ્ટા સાથે ભવ્ સુરેન્દ્રક્કીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતં. નરસિંહપુરા દ્યાતિય કાસીદ ચાત્રે ભવાતી. તેમજી ભાર્યા માણેક વહુ ભાર્યા ગાદીવહ.....કલિકુંડ યંત્રમ.

૧૦૬. ધાલુનું યંત્ર પા ઇંચ આઠ ક્રાહનું કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના મહા વદી સાતમ શુક્રે કાષ્ટા સધે ભ્રબ્ શ્રી સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્કીત નરસંગપુરા જ્ઞાતિ કુંકાલેહ મોત્રે શા. સુદ્રા હરજીના સંધવી ત્રિકમ જહીરજીના હી સુત જયજીવનદાસે જંત્ર કલિકુંડમ્.

૧૦૭ ધાતુનું ગાળ પા કે'ચ કલીકુંડ યંત્ર સં• ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી સાતમ શુકે કાપ્ટા સાંધે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકરિત પ્રતિષ્કૃતિ. નરસિંહપરાં નાતા કુલ ગાત્રે દાશી રતનજ વીરજ ભાર્ય સ્તનદાશી હેમજ રતનજ ભાર્ય જાવા વહુ બાઇ આનંદ ઇદમ કલિકુંડમ યંત્રમ્ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૦૮ ધાતુનું ગાળ યંત્ર ગાઠ ક્રોકાનું છે. પા સં૦ ૧૫૩૧, માઘ સુદી ૧૦ શ્રી મુલ સંધે ભ૦ શ્રી ભૂવનક\િત ત. પ. ભ૦ શ્રી ચાનભૂષણ સુરપદેશાત હું શેપ્દી પદમા ભા૦ હરસ સુત ભાજા, વસ્તા હાંસા, વાછા, પ્રશ્વમતિ.

૧૦૯ તાંબાનું ગાળ મંત્ર **યા** ઇંચ સિલ્લ્ચક્યંત્ર લેખ સં૦ ૧૭૦૯ વર્ષે શ્રી કાષ્ટા સાંધે નંદી ત. ગ વિદ્યાગણે શ્રી રામસેનાન્વયે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીસેન, ભાગ શ્રી ઇન્ક્સ્યૂપણ પ્રતિષ્ટિતં, નરસિંહપુરા ગ્રાતિ શા. શાંતિદાસ વહુ શ્રી સિલ્લ્ચક્યંત્રય પ્રણમતિ.

૧૧૦. ધાતુનું યંત્ર પા ઈંચ સિલ્લ્યક યંત્ર સં. ૧૭૦૯ શ્રી કાષ્ટા સંધે નં. ત. ગચ્છે શ્રો સામસેનાન્વવયે ભ૦ શ્રી રાજકીર્તિ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ભ૦ શ્રો ઇન્ક્લ્યુપ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ -શાહુજી વા. તેમજી સુત અદીસીંધ ક્ષરાપિતમ્ નિત્યં પ્રણમતિ.

૧૧૧. ધા**તુનું ત્રાળ યંત્ર દા ઇંચ** અહિંસા મહાવત યંત્ર ૧૨ `ક્રાેઠાનું.

લેખ-૧૬૯૮ વર્ષ જેપ્ક સૂરી ૧૦ રવિ કાષ્ટા સાંઘે ભ૦ રાજકીર્તિ તટપટ્ટે ભ૦ શ્રી લક્ષ્યાસેન પ્રતિષ્ઠિત નરસિંહપરા જ્ઞાતિ -નાગાદ ગાત્રે શા. મસાત તસ્ય ભાર્યા ભાગ્યુ ભ'કી તચાઃ પુત્ર સં. -નરસેન વરસંધ પ્રચુમતિ.

૧૧૨. ધાલુનું ગાળ યંત્ર સિલ્ચક મંત્ર ૧૦"

લેખ—સંવત ૧૭૦૯ વર્ષે ફાલ્યુલ્યુ વડી ૧૦ વા. રવી શ્રી કાષ્ટ્રા સાથે નંદોતટમચ્છે રાયસેના-વચે ભ૦ શ્રાં, પ્ર-દ્રભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ચરલ્યુ નરસિંહપુરા શાર્તિયા વારક માત્રે શા. જે ચંદ ભાર્યા ધનાર તથા: પત્ર સંઘવા લન્છ ભાર્યા સોલ્યા મરદે સિંહ ચંત્રમ્ નિત્યં પ્રભૂમતિ છાલું દુવે ઉજ્યાં તિ મિરી મરવા.

૧૧૩. ધાતુનું પદ્માવતિ યંત્ર ૧૨"નું તાંભાનું માળ. લેખ ન**યી** પણ પ્રાચીન જણાય છે. ૧૧૩ **ઝ** ધાતુનું સમ્યગ્દશ<sup>દ</sup>ન યંત્ર. **આદ** કાદાનું પ્રા," નું

લેખ—સંવત ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ માસે કૃષ્ણુ પક્ષે વદી છ વાર શુક્રે કાષ્ટાસ થે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રશિતિ પ્રતિષ્ટીતમ્ નરસિ હપુરા દાતિ સ ધવી સુંદર હિરજી તા શા. ત્રિકમ હિરજી તથા હરીદાસ.

૧૧૪. ધાતુનું કલિકુંડ યંત્ર આઠ ક્રાહા, પ" ગાળ.

લેખ—સ'વત ૧૭૬૨ માઘ વદી ૭ વાર શુકરે કાષ્ટા સ'યે ન'દીતટ ગચ્છે શ્રી સુરેન્દ્રક્ષીતિ પ્રતિષ્કીતમ્ શા. રૂપચંદ ભોછ. કલ્યાણી વહુ નિત્ય પ્રભુમતિ ગૌત્ર કલશધર.

૧૧૫. ધાતુ યંત્ર પં" ગાળ વરુણ યંત્ર આઠ ક્રાેઠાનું.

લેખ—સંવત ૧૭૬૨ ના મહા વકી હ શુકરે કાષ્ટાસંધે ભા શ્રી સુરેન્દ્રક્કીતિ પ્રતિષ્કીતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ સંધવી સુંદરદાસ હિરજી તથા ત્રિકમજી હિરજી.

૧૧૬. અહિંસાદિ મહાવત યંત્ર ધાલનું ૪ફ્રે" ગાળ સ. ૧૭૬૨ ના મહા વદ ૭ વાર શુકરે શ્રી કાષ્ઠાસાંઘે ભ્ર૦ શ્રી સુરે-ન્દ્રક્રીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, નરસિંહપુરા દ્યાતિ કુકાલાલ ગાત્રે શા. સું:ર-દાસ હિરજી તથા શા. ત્રીકમજી હિરજી તથા હરીદાસ.

૧૧૭. ઘાતુનું યંત્ર પ" ગાળ કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સ'વત ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી ૭ વાર શુકરે કાષ્ટા સ'લે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રક'િતિ'નેન નરસિ'હપુરા જ્ઞાતિ શા. રતનજી...ભાયાં રૂપ'યાઇ નિત્ય' પ્રણમનિ.

 માતીચંદ દેવકુંવર કાષ્ટા સાંધે ભદારક શ્રી સુરેન્દ્રક્રાતિ શ્રી સિલ્ફ-સ્વામીને નમામિ. ત્રણ કાળે સવ<sup>e</sup>દા.

૧૧૯. ધાતુનું યંત્ર પે' ગાળ સિહ્લ્ચક્ર યંત્ર. સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટ્રા સંધે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિ-ષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતે પંજર ગાત્રે શા. હરજી સૃત સંધવી' કકુઆ નિત્ય પ્રભુમતિ.

૧૨૦. ધાતુનું યંત્ર ગાળ પાં' દશલક્ષણ યંત્ર સાંગ ૧૭૪૪ કાષ્ટ્રક સંધે કારતક સુદ ૧૩ વાર સોમે કાષ્ઠા સંધે નંદીતઢ ગચ્છે શ્રી રામસેનાન્વયે ભગ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ ભગ સુરેન્દ્રકિતી'ના પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા શા. ગાંકળ ત્રિકમ ભાર્યા અમર પુત્ર શા સુરચંદ્ર નિત્ય દશલક્ષ્ણિકમ્ યંત્રમ્ પ્રશુમતિ હ્રહ્મચારી જીનસાગરા.

૧૨૧. ધાતુનું ગાળ યંત્ર ૪' સિદ્ધચક્ર યંત્ર સં૦ ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી ૭ વા શુકરે શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ પ્રતિષ્ટિતમ્ શા મેઘજી કાન ભાર્યો સુંદરભાઇ શ્રી સિદ્ધ યંત્ર સદદ સર્વદા નિત્ય પ્રહ્યમતિ.

૧૨૨. સોળકારણ યંત્ર ધાતુનું ગા" સં૦ ૧૭૪૪ વર્ષે કાષ્ટ્રા ૧૬ વા સોમે કાષ્ટા સાંધે નંદીતટ ગચ્છે રામસેનાન્વયે તદ્દનુક્રમેણ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્તપદે ભ૦ ત્યી સુરેન્દ્રક્રીર્તિ. નરસિંહપુરા ખડમર ગોત્રે શા કુ વરજીકડા ભાર્યા સંઘવી માસ્યુક જામભાઇ... પ્રક્ષચારી જીનસાગરાપદેશાત્ પ્રશ્રમતિ.

૧૨૩. ધાતુનુ યંત્ર ગાળ ઢાા ઇંચ સિદ્ધ યંત્ર.

લેખ સંવત ૧૭૪૪ કા. સુદી ૧૩ સોમે શ્રી કાષ્ઠા સાથે ભાગ રામસેનાન્વયે તદનુકમેણ ભાગ ઇન્દ્રભૂષણ, ભાગ સુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્કીતમ નરસિ હપુરા શા માકલાદેકુ ભાર્યા અમરઉ સુરચંદ્ર ભાર્યો રંગ નિત્ય પ્રસુષતિ. ૧૨૪, માતું આ ઇચ્લું ગાળ દશ લક્ષણ યંત્ર.

લેખ માં વેજજ થયે કારતક સદ ૧૩ વાર સામ શ્રી કાલ્ડા સાધે ભાગ શ્રી રોપામાં મામ્યું તાલું ભાગ શ્રી ઇન્દ્રભુષણ તત્પટે શ્રી સૂરેન્દ્રકોતિ પ્રતિજ્હીતા. સાસપુરા પા. કુ વરજી કકા, ભાર્યો તેજબાઇ પત્રી યા. માર્કેક જેવામાં મા. સવજ .................... હિરજી, પા. વારદાસ નિસં પ્રણમંસિ

૧૨૫. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૩ાા ઇંચ સિદ્ધ યંત્ર.

લેખ-સ'. ૧૭૪૪ વર્ષ કારતક સદી ૧૩ સામે શ્રી કાષ્ટ્રા: સાધે ભ૦ રામસેનાન્વયે ભ૦ સુરેન્દ્રકીર્તિના પ્રતિષ્ઠિતમ નરસિ હપરા. ન્નાતિ શા. લહ્ છ ભાર્યા ભગીની ખાઇ લાડકો નિસં પ્રણમતિ.

૧૨૬. ધાતનું ગાળ સાળકારણ યંત્ર ૩ાા ઈંચ.

સ'. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી છ શકરે શ્રી કાષ્ટ્રા સ'ધે ભ૦ શ્રી મુરેન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ શા. નાનચંદ હેમછ રતનજ પુત્ર ઝવેરચ'દ ધોડશકારણ ય'ત્ર' નિસ' પ્રણયતિ.

૧૨૭. ધાતુનું સિદ્ધ યંત્ર ગાળ ગા ઇંચ

લેખ-મ'. ૧૭૬૨ વર્ષે કાષ્ટા સ'ઘે શ્રી સરેન્દ્રકીતિ. નરસિંહ-પુરા જ્ઞાતિ શા. ગણેશ દેવજી સુત, કેશવજી સુત કપદે કાસ કાસ-**દાસ હ**ં કરૂ સ્વાહા.....

૧૨૮. ધાતુનું યંત્ર ૪ ઈંચ સિદ્ધ યંત્ર.

ક્ષેખ<del>્યા.</del> ૧૭૪૯ વર્ષે પાપ સદી પ રવી ભ**્રા**સેન્દ્રકીતિ<sup>કેટ</sup> એતિક્રિતેમ નરસિ હપુરા દ્યાતિ શા. સાગરચ'દ ત્રિક્રમજી પ્રહ્યુમતિ.

૧૨૯. ધાતનું યંત્ર ૩ાા ઇચ સમ્યગૃદશંન યંત્ર.

ક્ષેખ–મ્સ'. ૧૮૪૬ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેનજી કારાપિતમ્, ે

૧૩૦. ધાતુનું યંત્ર ૩ાા ઇચ સમ્યક ચારિત્ર. લેખ નથી.

૧૩૧. ધાલુનું યંત્ર ૪ ઈંચ સિદ્ધ યંત્ર. ભાઇ કુંવરભાઇ. એ 'સિવાય ખીજું કાંઇ લખેલું નથી.

તાંબાનું લંખચારસ પ×૩ ત્રૈકાલ્ય કલ્ય સટક નવપદ સહિત જીવ ષટ્ કાયલેશ્યા.

૧૩૨. તાંબાનું લંબ ચારસ ૨ાા×૨ નું યંત્ર. ઘસાઇ ગયેલું ·છે. એક બાજુ પાંચ કાેઠા જણાય છે. ખીજી બાજુ ચાર કાેઠા છે ·એમ કુલ્લે ૨૦ કાેઠાનું યંત્ર માલમ પડે છે.

૧૩૩. તાંબાનું લંભ ચારસ ૭x૪ાા વચમાં ચારે બાજુ હીં લિમ્ છે વચ્ચે ૐ હીં છે. અનંત વ્રત યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જેઠ સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટા સાંધે નાંદીત્ અચ્છે ભ૦ શ્રી રાજકીર્તિ તત્તપૃદે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ટીતમ્, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ નાગર ગાત્રે દાશી માઇયા ભાર્યો બાઇ પાન તયા: પુત્ર દાશી કુંવર અભાર્યો છે બાજી નિલા ખુદ્ધા તયા: -સ્ત દાશી રઇયા શ્રી અનંત યંત્રકા સંઅપ્રતિમ.

૧૩૪. ધાતુની ચાવીસી અર્ધ પદ્માસન ૧૦ ઈંચ વચમાં - ફ્યબદેવ છે. ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી આગળ ઉભેલા છે. લેખ નથી પણ - મૂર્તિ ઘણીજ પ્રાચીન માલમ પડે છે.

૧૩૫. ધાતુની ચાવીસી ૧૩ાા ઇચ આગળ હાથી, વાઘ, ઇન્દ્ર, - ઇન્દ્રાણી પદ્માવતી વગેરેના ચિત્રા છે.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ જેઠ સુરી ૧૦ વાર રવી શ્રી કાશા સધે ન દીત્તટ ગ≈છે વિદ્યાગણે લ૦ રામસેનાન્વયે લ૦ શ્રી ભૂપણ ત્તરય પટે લ૦ શ્રી ચન્દ્રશીતિ, તત્પટે, લ૦ શ્રી રાજકીતિ તત્પટે, •ભા૦ શ્રી સદ્ધમીસેનેન ચતુરવિશ'તિ જિનબિ'બ' પ્રતિશીતમ્ શ્રી ગુજેર દેશ સુરત બ'દરે નરસિંહપુરા દ્યાતિ પ'જર ગાત્રે 'શા. હરજી ભાય ચામાદે તથા સત સ'ઘત્રી શ્રી કડુવા વારાવ ભાગ હાંસગાઇ તથા: સ્ત સ'ઘત્રી નરાયણજી ભાર્યો સ'ઘત્રી ભાર્યો નાગલદે તથા સત સ'ઘત્રી. વિમળશા એતઇહી સવે હી ચતુરવિશતિ: જિને ત્રિંગ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧ક૬. ધાતુની ચોવીસી ૧૩" ઉપર **હાથી નીચે પદ્માવતી.** દેવ દેવી તથા નીચે શ્રાવક શ્રાવીકા ક્રાતરેલા છે વચલી મૂર્તિ<sup>જ</sup> પાશ્વનાથની છે.

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષ માદ્ય સુરી ૧૩ વા. ભુધે શ્રી કાષ્ટા સંધે ન.દીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી બીમસેન તતપટે ભ૦ શ્રી સામિકિતિ બીઃ પ્રતિહિઠતમ્, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિય સાંપડીયા ગાત્રે શ્રેષ્ડી જેસીંગમાઇ બાર્યા દેંકે પુત્ર ગાંગા રાહ્યા રામદાસ શ્રેષ્ઠી. ગાંગાં બાર્યા સુહાસિના પુત્ર ૫ ખાદલ, રાઘવ, હરધા નરસિંહ, હરપતિ, શ્રી શ્રેષ્ડી દાહ્યા બાર્યા ગદસૂત રહ વામદાસ બાર્યા અમકુ શ્રી કુન્યુનાથ યુકતમ્ ચતુરવિંશતિકા શ્રેષ્ડી ગાંગા નિંત્યમ્ પ્રહ્યુમતિ.

૧૩૭. ધાતુની ચાવીસી ૧૩'' આગળ **હાથી પદ્મા**વતિ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી વાઘ છડીદાર કેાતરેલા છે.

લેખ—સં. ૧૫૦૪ વર્ષ કાગુણ વદી ૧૩ વા. ગુરૂ શ્રી મૂળ સંધે ભ૦ શ્રી સકલકોર્તિ તટપટે ભ૦ ભુવનકોર્તિ ગુરૂપદેશાત હુંખ-ડવંશે શ્રેષ્કી રામ ભાર્યા મનુતયા શ્રી શ્રેષ્ઠી જેઇતા તયા: પુત્ર શ્રેષ્ઠી સતા અમૃતિ ભાર્યા ધર્મિણી હમકુ પુત્ર માધ્યા ભાર્યા કમે ક્ષયાથ મૃ એતે નિત્યમ્ પ્રણમતિ શ્રી શાન્તિનાય—

૧૩૮. ધાતુની ચાવીસી ૧૩" પ્રાચીન છે. આગળ **હાથી, દેવી** વગેરે છે.

થે હાથીની વચ્ચે ભગવાનના માથા પર ક્ષેત્રપાળના જેવી ધસાઇ ગયેલી આકૃતિ કાતરેલી છે જે બક્કુ **પ્રાચીન છે.**  લેખ—સ. ૧૫૦૦ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૨ શની.

૧૩૯. ચાવીસી ધાતની ૧૨"

લેખ—સ'વત <u>૧૫૧૮</u> વર્ષે કાલ્યુણ સુદી **૫** ગુરૂ શ્રી મૂળ સ**ંધે** વ્ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત હું ખડ શાંતિ ધાનીત્ર વાસ્તવ્ય ખેરજુ ગાત્રે દ. શાહર ભાર્યા રૂપિણી તયા: પુત્ર પેથા, કરણસિંહ, ્દ્ર. લખેતસિંહ કારાપિતમ દુ. ખેતસિંહ ભાર્યા...નિત્યમ પ્રાથમિત.

૧૪૦. ચોવીસી ન'દીશ્વરની ધાતુની ચોમૂખી પર મૂર્તિ સહિત ૧૩'' સાં. ૧૬૩૬ વર્ષે વૈશાખ સૂડી ૫ વાર ગુરૂ શ્રી કાષ્ટા સાંઘે -ન'દીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી વિશ્વસેન તત્પેંટ ભાં બ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠીતમ નરસિંહપુરા શ્રેષ્ઠી કાળીદાસ ભાર્યા ઇન્દ્રાણી સત વીરજી ુભાર્યા બેજલદે કીકા ભગતી ઉખાઇ તયા કારાપિતમ્ દિપંચાશત્ નજિનાલયમ્ પ્રણમતિ.

૧૪૧. ચરણ પાદુકા કાળા પાષાણ પાંચ ચરણ પાદુકા સં. <u>૧૪૮૯</u> વર્ષે વૈશાખ વદ ૧૧ વાર રવી દિને શ્રી કાષ્ટા સાથે નાદીતટ ગચ્છે ભ**ે શ્રી ભુવનકીતિ** ભે શ્રી ભાવસેન ભે શ્રી રત્નકીતિ ભ૦ લક્ષ્મીસેન 'સુનિ વીરેન્દ્રક'િત' પાદુકા. નરસિ'હપુરા ગ્રાતિ કળશ-લ્ધર ગાત્રે શ્રેષ્ઠી નરાવ તત્પુત્ર સંઘવી બાલ સં. વીકા ભગિની મન્નક સાહુ ચરણાંનિ કારાપિતં.

૧૪૨. ગામટરૈંવીંમાં ધાતુના–૧૩ ઇ'ચ ઊંચા લેખ–સં૦ ૧૫૭૬ ્વર્ષે વૈશાખ યુદી ૧૦ મુરી શ્રી કાષ્ટ્રા સ<sup>ા</sup>થે નંદીતટ ગચ્છે વિ**દ્યાગણે** ુભું શ્રી રામસેનાન્વયે ભું શ્રી ધમ<sup>દ</sup>સેન ત**તપટે ભ**ું શ્રી વિમળસેન તું ભાગ શ્રી વિશાળકીર્તિ ઉ. નાગકઠા જ્ઞાતિય શા. વીરપાલ ભાગ ે પંચાઇ સુત ભ૦ શ્રી વિશ્વસેનેન ક્ષુ ખાંઇ અન તમતિ નિમિત્ત **શ્રી** બાહુબલ બિ'બ' કારાપિતમ, તેજ કેમરી પ્રણમતિ!

૧૪૩. કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમાં ધાતુની કમલાશન ૧૦ ઇ ચ ઊંચી ·લેખ નથી. પ્રામીન જ **હા**ય છે.

૧૪૪. ચન્દ્રપ્રસુ ધાતુના કાર્યોત્સર્ગ ભામ ડળ સાથે ઉંચી ઇંચ ૮ લેખ બિલકુલ નથી.

૧૪૫. ત્રાંબાની અધંપજ્ઞાસન પ્રતિમા ઘણીજ પ્રાચીન છે. લંચી ૧ ઇંચ. લેખ ખીલકુલ નથી. નીચે ઇદ્ર ઇદ્રાણી ને ખે ચિત્ર છે.

૧૪૬. કાયાતસગ<sup>દ</sup> ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઇચ **૭. લેખ** બિલ**કુલ** નથી.

૧૪૭. કાર્યોત્સર્ગ ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઇચ ૫ લેખ નથી.

૧૪૮. પંચપરમેષ્કી ધાતુનાં ઉંચા ઇંચ ૮ ઇંદ્ર ઇંદ્રાણી વગેરે ચિત્ર છે.

લેખ—સં. ૧૫૨૧ વર્ષ માદ્ય સુદી ૧૦ કાષ્ટા સંધે મા**યુ**રાન્વયે પુષ્કરગણે ભદારક શ્રી યેસા ભ૦ શ્રી રત્નકીર્તિ દેવાઃ ભ**ેટિજરા** (મેવાડા) જ્ઞાતિય કાતલીયા ગાત્રે શ્રી ધાઉ ભાર્યો હંસાઇ પુત્ર શ્રી ડાલૂ ભ૦ શ્રી ખેન દિ. લદામિણ પુત્ર સંવા ભાવા તપાસ ખેતામ નિત્ય પ્રણમન્તિ.

૧૪૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૭ પ્રાચીન.

લેખ—સં ૧૫૦૪ વર્ષ ફાલ્યુન સુદી ૫ ગુરી શ્રી કાષ્ટાસ ધે નંદીતટગચ્છે શ્રી ધર્માસન સુરિબિઃ શ્રી નરસિ હપુરા જ્ઞાતિય સાંપહિયા ગાત્રે શ્રી વહવા ભ૦ રાજ્યુત દલા ચાખર વરાયત પેરા દેતા નાનામત વાપરતા બિ'બમ્ કારાપિ તેમ.

૧૫૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેશું સહિત આજીબાજી ક્ષેત્રપાળ પદ્માવતી ઉંચા ઇંચ પાા.

લેખ-સં૦૧૬૮૧ વ. કા. શુ. ૧૦ ભ૦ ચન્દ્રકીતિ પ્રતિષ્ટિતમ્ નરસિંહપુરા દ્યાતિય દાેશી ખરજનભાઇ રૂચી પુત્રી હીરાઇ નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૫૧. પાર્થનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્ચુ સહિત ને આજીવાજી ક્ષેત્રપાલ પદ્માવતી ઉભા. ઉચા જાા ઇચ.

૧૫૨. પંચ પરમેકી ધાતુના ઉંચા ઈંચ દ.

લેખ—સં. ૧૫૨૬ વર્ષ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકલકીતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી તિમલે ક્રેકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, હુબડ૦ ક્રેમમંડણ ભા૦ માહુણાંદે સુ. હાદા ભા. ધરણું સુ. નરવદે તાંબા ધરમસી…… બિંબમ્ કારાષિતમ્.

૧૫૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્ સહિત. અમજીયાજી ક્ષેત્રપાળ મુદ્યાવતી છે. ઉંચા ઇંચ ૬.

લેખ--સં. ૧૬૮૧ કાષ્ટા સાંઘે ભવ્ ચંદ્રકાર્તિ પ્રં. નરસંગપુરા નાગર ગાત્રે સં. ભાઉછ ભા. મરતી સુ. ગાંસાધા સુ. ઇંદ્રજી પ્રણમતિ.

૧૫૪. પાર્ધાનાથ ધાતુના ઉંચા ઈંચ ૪ાા

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વૈશાખ વડી ૮ શુક્રે શ્રી કાષ્ટા સંધે ભ**ે** શ્રી સામકોતિ પ્રતિષ્ટિતઃ નારુ કળશધર શ્રેષ્ટ સાદા ભાગ ખમુક પૂત્ર ૩……સોમા ભાગ ધન ૩……

૧૫૫. પાર્ધ નાથ ધાતુની ઉંચા ૪ ઇંચ.

લેખ—સ'. ૧૬૬૯ વર્ષ° મા. ૭ રવો……ભ૦ શ્રી શ્રીભૂષણુ પ્રતિષ્ટિતમ્ નરસિંહપુરા શ્રી ચાંગા પ્રણમતિ.

૧૫૬. ધામલનાથ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સ. ૧૬૯૮ વર્ષે જ્યાષ્ટ સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટા સધે ન દીતટગચ્છે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ, નરસિંહપુરા જ્ઞાતિય સાંપડિયા ગાત્રે શ્રી. વ**લ** માન સત સ. વાહલા વિમળ બિંબમ્ પ્રયુમિત.

૧૫૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ કેણ સહિત ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સ' ૧૭૩૨ જ્યોષ્ટ સદી ૨ શકે શ્રી મુલસ'ધે ભ**્રા** મેરૂચ'દ્રોપદેશાત શ્રી ધનજી ભાગ શ્રી ધર્માંદે સત સ'. જીવ'ધર પ્રણમૃતિ.

૧૫૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પ ફેર્ણ સહિત વિચિત્ર. આકાર. ઉચાઇ ઈંચ ગા. લેખ નથી.

૧૫૯. પાર્ધાનાથ ધાતુની ૭ ફેશ સહિત ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ--મં, ૧૫૨૪ શ્રી કાષ્ટ્રા સાંધે ભું શ્રી વિજયકીતિ ભું વિદ્યાભ્રષ્ણ નરસિંહપુરા બા. ગા. વા. બા. જાતાદે પ્રભમતિ.

૧૬૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેશ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૬૬૬ વર્ષ મહા સુદી ૭ ભ૦ શ્રીભ્રવણપ્રતિષ્ઠિત્તમ સા. મે. ભાર્યા કળાઇતી પ્રણમતિ

૧૬૧. ચંદ્રપ્રભ ધાતની ઉંચી ઇંચ ગા લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ માઘ વદી ૫ ભોમે શ્રી મૂલસધે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત સા. જસવીર બ્રન્ જલરાજ પ્રણમતિ.

૧૬૨. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૭ કેશ સહિત ઉંચી ઇંચ ૩ લેખ નથી. વિચિત્ર બનાવટ છે.

૧૬૩. પાર્શ્વનાથ ધાતના ગેંચી ઇંચ ૪

લેખ—સં. ૧૬૨૨ વર્ષે માઘ સહી હશની કારુ ભાગ શ્રી વિશ્વસેન ત૦ ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્.....

૧૬૪. પદ્માસન ધાતુની ઊંચી ઇંચ શા લેખ-ગાપાળ ભાગ ગંગાદે.

૧૬૫, પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ કેએ સહિત ઉંચી ઇંચ સા ક્ષેખ—સં. ૧૬૯૮ ન્યેષ્ટ સદ ૧૦ કાષ્ટા સ**ંઘે ૧૦ લક્ષ્મી**સન 'ત્રેતિકિતમ.

૧૬૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા—ઉંચી ઇંચ ૩ નીચે ૭૧ લખેલ છે!

પાછળ લેખ—ક્ષા મૂલ સાથે ભગ શ્રી ભુવનકોર્તિ ત. પ. **ભ**ગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ સ. ધર્મચંદ

૧૬૭. શ્રેયાંસનાથ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા— ઉત્થી ઇચ ૩. લેખ—સં. ૧૫૩૩ વર્ષ કા. સુદ ૭ ગુરૂ શ્રી કાષ્ટા સંધે સોમ-કોર્તિ"—નરસિંહ જ્ઞાંતીય……

૧૬૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ૩ ઈંચ.

લેખ-- ઉપરના ૧૫૩૩ નાજ છે.

૧૬૯. મુનિસુત્રતનાથ ધાતુની—કાચમા ચિક્ર સહિત ઉંચી ઇંચ ૩ લેખ—શાકે ૧૪૩૨ મૂલ સંધે ગુણબદ્રોપદેશાત્…નિત્ય પ્રણુમતિ.

૧૭૦. વાસુપૂજ્ય ધાતુની પ્રતિમા—ઉંચી રાાા ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષ કાષ્ટાસંઘે ભવ લલ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિય હરસોરા ગાત્રે સં...વાસુપૃજ્ય નિત્ય પ્રણમિતિ.

૧૭૧---ધાતની પ્રતિમા સા ઈંચની.

લેખ—નરસિ'હપુરા બાઇ પાના નિત્ય' પ્રણમતિ.

૧૭૨. ધાતુની પ્રતિમા–રાા ઈંચની.

લેખ—સ. ૧૬૮૧ વર્ષે કાષ્ટા સંઘે.....

૧૭૩. વાસપુજ્ય ધાતુની પ્રતિમા રાા ઇંચની.

ં લેખ—સં. ૧૬૮૧ કાષ્ટા સંધે...

૧૭૪. ધાતુની સ્ત્રિતમા સામ ઇંચની.

લેખ સં. ૧૬૮૧ વર્ષે શ. સુ. ૭ ભ૦

૧૭૫ સુનિ મહારાજ પીંછી કમડળ સહિત ધાતુના ઉચાઇ ઇંચ ગ્રા, પુત્રા લેખ ત્યું. ૧૫૨૨ વર્ષ પાપ સુદી ૧૦ બોર્મ શ્રી કાષ્ટ્રાસ થે... વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી ભીમસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્...ભ૦ શ્રી પદ્મકીતિ પ્રસ્મૃતિ. ૧૭૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ સા

ે લેખ—સ. ૧૬૮૧ કા. સુ. ૧૩ ભ૦ શ્રી રામક્રી**ર્ત ઉપદેશાત્...** -મૂલસ<sup>ા</sup> થે.

૧૭૭. ધાતુની પ્રતિમા કાયાત્સર્ગ ઉંચી ઇંચ રાાા.

લેખ—સં. ૧૬૨૮ શ્રી મૃ૦ રાજમતી સૂરત.

૧૭૮. પાર્ધનાથ ધાતુની ૭ ફેબ્રુ સહિત—રાા ઇંચની.

લેખ—શ્રા મૂલસ'ઘે ભ૦ શ્રા વિદ્યાન'દી, ભ૦ શ્રી મેરૂચ'**દ્ર...** 'નિત્ય' પ્રણુમતિ.

૧૭૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેણ સહિત રાાા ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ રવી કાષ્ટાસ ઘે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમ…નરસિંહપુરા ન્નાતીય……

૧૮૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૧ા ઈંચની.

લેખ—મુ૦……

૧૮૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેશ્ સહિત રા ઈંચની.

લેખ—... ભુવનકોર્તિ ઉ**પદે**શાત્....

૧૮૨. પદ્માસન ધાતુની ૧ ઈંચની. લેખ નથી.

૧૮૩. પદ્માસન ધાતુની ૧ાા ઇંચની.

લેખ—જરાક છે પણ વંચાતા નથી.

૧૮૪. અજિતનાથ સંફેદ પાષાણ-ઉંચી ઇંચે ૧૩૫.

લેખ—સ. ૧૬૭૧ વર્ષે પાષ વ. ૧ શરી શ્રી કાષ્ટા સાથે ન દોતટગચ્છે ભટ્ટારક શ્રી મહીભૂષણ…નરસિ હપુરા નાતીય શેદ ગાંધા ભાર્યા વજાઇ તસપુત્ર ભાષ્ટ્ર નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૮૫. પાર્શ્વનાથ કૃષ્ણ પાષાલુ ૭ ફેલ્યુ સહિત ને સપ<sup>દ</sup> ચિ**ક** 'ઊંચી ઇંચ ૧૨. લેખ છે પણ તદન ઘસાઇ ગયા છે, સ. ઘલું કરી ૧૭૦૯ છે. ૧૮૬. તેમનાથ—કબ્શ પાષાસ ઉંચી ઇંચ ૧૧

લેખ-સ. ૧૬૬૬ ચૈત્ર સહી ૧૩...વગેરે લેખ છે જે તદન ધસાઇ ગયા છે. જેમ તેમ સંવત વંચાયા છે.

૧૮૭. પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષાણ અત્યંત જાવી ઉંચી ઇંચ પ લેખ તદન ધસાઇ ગયા છે. કંઇ પણ વંચાતા **નથી**.

૧૮૮. પાર્સનાથ ધાતુની પ્રતિમા ૯ ફેશ સહિત ઊંચી ઈંચ ૧૯ સર્પ ચિદ્ધ અને નીચે પદ્માવતી ઇન્દ્રઇન્દ્રાણી એ હાથી તે એ વાધ દાતરેલા છે. ઉત્તમ કારી ગરી છે.

લ<del>ે સ</del>ં. ૧૫૬૦ વર્ષ વૈશાખ સદી સોમે શ્રી કાષ્ટા સંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે ભદારક શ્રી ધમ સેન તસ્યપટ્ટે ભ૦ શ્રી વિમલ-. સેન તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી વિશાલકીતિ<sup>૧</sup> પ**ં**. યશપાળ સહિતૈઃ સમસ્ત પરિવાર: સહ શ્રી પરમ પૂજ્ય શ્રી પરમ ગુરૂ બદારક શ્રી વિમલસેન નિમિત્ત' શ્રી પાર્શ્વનાથ 'બિ'બમ કારાપ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ આત્મ શ્રેયાથ° જ્યાસ્ત્ર, ભટ્ટારક શ્રી વિમળસેન પ્રતિષ્ઠિતમ્, કાષ્ટા સધે ભ૦ શ્રી વિશાળકોતિ નિત્ય પ્રશમિતિ.

૧૮૯. શ્રી વિમળનાથ સફેદ પાષાજા ઉચી ઇંચ ૧૪.

લેખ-સં. ૧૬૮૬ વર્ષે વિગેરે લેખ છે પણ પ્રતિમા કીટ કરી દીધેલ હોવાથી પાછળતા લેખ વંચાતા નથી.

૧૯૦. અન તનાથ સફેદ પાષાણ—સાહુડી ચિન્હ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૯ **લે**ખ—તદન ઘસાઇ ગયેલ છે ને પ્રતિમા ફીટ કરી દીહેલ છે. લેખ પર સીમીટ ચાંટી ગઇ છે છતાં આ પ્રતિમા ઉપરના જેવીજ સ. ૧૬૮૬ ની છે.

૧૯૧. રૂષબનાથ સફેદ પાષાણ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩. આ પણ ફીટ કરેલી છે, લેખ વંચાતાજ તથી. સીમીટ લાગી ગામ છે. જતાં સા માલુ ઉપરતા જેવીજ સં. ૧૬૮૬ ની છે.

૧૯૨. **પંચમેર ધાતુના ઉ**ંચાઇ હર ઈંચ ચાેમુખી, ઘણીજ ઉત્તમ બનાવટ છે. ચારે બાજુ લેખ છે—

પહેલા લેખ સંવત ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ પ્રમાદ નામ સંવત્સરે જ્યેષ્ટ માસે કૃષ્ણ પક્ષે ૭ દિને શુધવાસરે શ્રી કાશસપે લાડ વાય-દગચ્છે પુષ્કર ગણે બટ્ટારક શ્રી લોહાચાર્યાન્વચે તત્પટે બટ્ટારક શ્રી લોહાચાર્યાન્વચે તત્પટે બટ્ટારક શ્રી પ્રતાપ કીત્યાંમ્નાચે બધેરવાળ જ્ઞાતીય ભારખંડિયા ગાંત્ર શાહ શ્રી ખાબાસા બાર્યા પુરાઇ દિતીય ભાગ રૂપાઇ તયાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ખાબાસા તસ્ય બાર્યા સંપુતલાઇ તયાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધનજીશા તસ્ય બાર્ય સંપુતલાઇ તયાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધનજીશા તસ્ય બાર્ય સંધાઇ દિતીય ભાર્યો સં. ખેસાઇ તસ્ય કુલમંડલા સંઘવી શ્રી બોજસા તસ્ય બાર્ગ સં. રંગાઇ તયાઃ પુત્ર સં. શ્રી ધનજીશા દિતીય પુત્ર સં. શ્રી ખાબાસા શ્રી પંચમેરૂ પ્રણામતિ શ્રીરસ્તુ કલ્યાણમસ્તુ.

કાષ્ટાસ ઘે નંદીત ટગચ્છે વિદ્યાગણે બદારક શ્રી રામસેનાન્ય પે બદારક શ્રી વિશ્વસેન તત્પદે ભગ શ્રી વિદ્યાભૂષણ તત્પદે ભગ શ્રી શ્રીભૂષણ, તત્પદે ભગ શ્રી વન્દકીર્તિ તત્પદે ભગ શ્રી રાજકીર્તિ તત્પદે ભગ શ્રી રાજકીર્તિ તત્પદે ભગ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ, તત્પદે ભગ શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ટિતમ્! દક્ષિણદેશ અંબડ નગરે શ્રી શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે પ્રતિષ્ટિતમ્ શ્રી.

બી જો લેખ સં. ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ પ્રમાદ નામ સંવત્સરે જાયેલ્ઠ માસે કૃષ્ણુપક્ષે હ દિને શુધવાસરે શ્રી કાષ્ટાસંઘે નંદીત અલ્લે વિદ્યાગણે લબ્ શ્રી રામસેનાન્વયે લબ્ શ્રી વિદ્યાલકોતિ તત્પદે લબ્ શ્રી વિદ્યાસુષણ તત્પકે લબ્ શ્રી વિદ્યાસુષણ તત્પકે લબ્ શ્રી ચંદ્રકોતિ તબ પબ લબ્ શ્રી રાજકોતિ શ્રી પંચાયક પ્રતિષ્ઠિત્ય.

भी क्षार्शसंत्रे सहवस्त्रद्भक्ते युष्करम्भे ब्रेक्कासामीन्वसे त० ५०

ભા શ્રી પ્રતાપકી ત્યાં મનાયે વધેરવાળ જ્ઞાતિય ભારખંડિયા ગાત્રે શાહ શ્રી ખાભાસા ભા પુરાઇ દિ. ભાર્યા રૂપાઇ તયાઃ પુત્ર સં. શ્રી ખુબસા તર ભા પુત્રભા તર ભા ત્યાં પુત્ર સં. શ્રી ખેબાસા તસ્ય ભા પુતળાઇ તથાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધન છસા તરય ભાર્યા સંપ્રદાઇ દિ. ભા. એ સાઇ તરય કુલ મંડન પુત્ર સં. શ્રી બાજસા ત ભા ભા રંગાઇ તથાઃ પુત્ર સંઘવી શ્રી ધન છસા સંઘવી શ્રી ખાબાસા પંચમેર પ્રભુમતિ.

ત્રીજો લેખ—સં. ૧૭૪૭ શકે ૧૬૨૨ વર્ષે પ્રમાદ નામ સંવત્સરે જ્યેષ્ઠ માસે કૃષ્ણુ પહ્યે ૭ શુધ્વાસરે કાષ્ટાસંઘે નંદીતટ— ગચ્છે વિદ્યાગણું ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી વિશાલકાતિ તજ્ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિશ્વસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણુ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી શ્રીભૂષણુ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી ચંદ્રકાતિ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી રાજકાતિ ત૦ ૧૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી ઇદ્રભૂષણુ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી સુરેદ્રકાતિ દક્ષિણુ દેશે અંબડનગરે શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે પ્રતિષ્ટિતમ્.

શ્રી કાષ્ટાસ ધે લાડવાગડ ગચ્છે પુષ્કર ગણે ભ૦ શ્રી લાહાચાર્યા-ન્વયે તે ૧૦ ભ૦ શ્રી પ્રતાપકી ત્યાંમનાયે વધેરવાલ જ્ઞાતીય ભાર-ખંડિયા ગાત્રે સાહા શ્રી ખાંભાસા ભાગ પુરાઇ દિ. ભાગ્ રૂપાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી પુંજાસા ભાગ સં. ધનાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી ખાંભાસા તસ્ય ભાગ પુતલાઇ તયા: પુત્ર સં. શ્રી ધનજીસાં તસ્ય ભાગ પદાઇ દિ. ભાર્યા સં. ખેંસાઇ તસ્ય કુલ મંડન સં. શ્રી ભાજસા તસ્ય ભાગ રંગાઇ તયા: સંઘની શ્રી ધનજીસા દિ. પુત્ર સં. શ્રી ખાંભાસા શ્રી પંચમેરૂ પ્રણમતિ.

ચાથા લેખ—શ્રી કાષ્ટ્રાસ ધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ત. પ. ભ૦ શ્રી વિશાળકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી વિશ્વસેનં ત. પ. ભ૦ શ્રી વિદ્યાભૂષણ ત. પ. ભ૦ શ્રી શ્રીભૂષણ ત. પ. ભ૦ શ્રી ચંદ્રકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી રાજકોતિ ત. પ. ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેનો ત. પ. ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ ત. પ. ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ પ્રતિષ્ઠિતમૂ.

શ્રો કાષ્ટ્રાસ ધે લાડ વાગડ ગચ્છે પુષ્કરગણે લોહાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પ્રતાપકીત્યીમનાયે અધેરવાલ નાતીય ભારખ ડિયા ગાત્રે સાહા શ્રી ખાંભાસા ભાવ પુરાષ્ટ્ર દ્વિ. ભાવ રૂપાઇ તથા: પુત્ર સં. પુજાસા તસ્ય ભાગ ધનાઇ તયા: પ્રત્ર સ. શ્રી ખાંભાસા તસ્ય ભાગ પ્રતલાઇ તયાઃ પ્રત્ર સ**ં.** શ્રી ધનજીસા તસ્ય ભા૦ પદાઇ **દ્વિ. ભા**૦ એસાઇ તસ્ય કુલ મંડન પુત્ર સં. શ્રી ભાજસા તસ્ય ભા૦ રંગાઇ તયા પુત્ર સં. શ્રી ધનજીસા દ્વિ. પુત્ર સં. ખાેબાસા પંચમેર પ્રણમતિ.

નીચે પાંચમા લેખ—કાષ્ટ્રાસ ઘે ન દીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે લબ્ શ્રી રામસેનાન્વયે ત. પ. ભ૦ શ્રી ઇન્દ્રભ્રષ્ણ ત. પ. ભ૦ શ્રી સરેન્દ્ર-ક્ષીર્તિ પ્રતિષ્ટિત**મ**.

શ્રી કાષ્ટાસ ધે લાડ વાગડ ગચ્છે પુષ્કરગણે લાહાચાર્યાન્વયે ભવ શ્રી પ્રતાયકીર્ત્યામનાયે વધેરવાળ ज્ञાતીય ખારખંડા ગાત્રે સાહા ખાંભાસ ભાવ પુરાઇ દ્વિ. ભાવ રૂપાઇ તથા: પુત્ર સ**ં. પુંજાસા** તસ્**ય આવ** ધનાઇ તયોઃ પુત્ર સં. ખાંભાસ તસ્ય તયોઃ ભાર્યા પુતલાઇ તયોઃ પુત્ર સં. ધનજી તરય ભાગ સં. ખેદાત્રાઇ દ્વિ. ભાગ સં. યેસુત્રાઇ તરય કુદમ'ડન સં. બોજસા તયાઃ બારુ સં. ર'ગૂપાઇ તયાઃ પુત્ર સં. ધનજી તયા: ભાગ અંબિકા દ્વિ. પુત્ર સં. ખાંભાસ પંચમેં પ્રણમતિ.

૧૯૩. પદ્માવતી દેવી—સકેદ પાષાણ ઉંચી ઈંચ ૨૧ ૬૫૨ પાર્શ્વનાથની મૃતિ<sup>દ</sup> સહિત ચાર હાથ છે પગ **તે હ**ંસ <del>આસન સહિત</del>ં છે. ૩ હાથમાં ત્રિશુળ, ગદા, શંખ છે તે એક હાથે આશીવીંદ આપે છે.

સં. ૧૮૯૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી ૧૦ રવી કાષ્ટ્રા સાથે તંદાતટપટ્ટે વિદ્યાગણે બા. શ્રી રામસેનાન્વયે તદતુક્રમેણુ શ્રી ભૂષણ ત. પ. બ શ્રી ચંદ્રકોતિ ત. પ. બ. શ્રી રાજકીતિ ત. પ. ભાગ શ્રી લક્ષ્મિત્રેના પદ્માવતી દેવી પ્રતિષ્ઠિતા. શ્રી ગુજ ર દેશે સુરત ખ દરે નરસિ ગપુરા

**હાલીય પયલાલ એ**ન્ત્રે **શા. સમજી ભા**ં કળાઇ તમાઃ સુત કલ્યાણજી **ભાં ગારી...**લિક્તાબાઇ...પદ્માવતી દેવી નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૯૪. ચાંદીનું યંત્ર સાલહકારણનું ૮ ઈંચનું.

લેખ—સ. ૧૮૬૭ ના પાષ સુદી ૯ વાર સતે ઉ શ્રો મૂલસ મે જુને દહેર બર્ગ શ્રી વિદ્યાન દો ત. પ. ભરુ શ્રી ચંદ્રકોર્તિ ત. પ. ભરુ શ્રી વિદ્યાભૂષણ પ્રણમતિ.

૧૯૫. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણ યંત્ર-૫ ઇચનું.

લેખ—વીર સં. ૨૪૬૫ ભાદરવા સુદ ૧૪ સુરત શા મગનલાલ **ઉત્તમચંદ સ**રૈયાની વિધવા બાઇ રૂદ્ધમણીબાઇએ કરેલા દશલક્ષણી વતના ઉપવાસ નિમિત્ત હા. શા સાકેરચંદ.

૧૯૬. ચાંદીનું સિલ્લચક્ર યંત્ર ૪ ઇંચનું.

ક્ષેખ સ. ૧૭૬૨ વર્ષે માઘ વદી ૭ શુક્રે દેવકળદેવ ભા૦ કુ'વરભાક્ર પુત્રી દેવકુ'વર રતનત્રય પુત્ર માતીચ'ક કાષ્ટાસ'થે ભ૦ સુરેન્દ્રક્યર્તિ ઋતિક્રિતમ્.

## શિખરની વેદીમાં.

૧૯૭. આદિનાથ સફેદ પાષાણની ઉંચી ૧૩ ઇંચ લેખ ફીટ કરેલા હાવાથી તેમજ સીમીટ લાગેલી હાવાથી કંઇ વંચાતા નથી. પ્રાચીન છે.

૧૯૮ સફેદ પાષાણ પદ્માસન ઉચી ૧૧ ઇંચ ચિન્હ ઘસાઇ **પદ્મ** છે. લેખ વ'ચાતા નથી. ફીટ કરેલી છે.

**૧૯૯. સફેદ પાષાથુ પદ્માસન** મૃતિ' ૧૧ ઇંચની. લેખ વ'ચાતા નથી. ફીટ કરેલી છે. પ્રાચીન છે.

૧૦૦. રૂપિમ'ડલ ય'ત્ર ત્રાંત્રાનું ગ્રાળ ૧૪ ઇચનું.

લેખ—સ. ૧૭૪૦ વર્ષે દુતી શ્રાવણ વદી ૪ સમે શ્રીમદ્ કાષ્ટાસ'થે નદીતટગચ્છે વિદ્યાપણ ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમે ભ૦ શ્રી રાજ્યીતિ ત૦ ૫૦ ૧૦ લદમસિન ૧૦ ૫૦ લ૦ શ્રી ઇંદ્રસ્થાણ

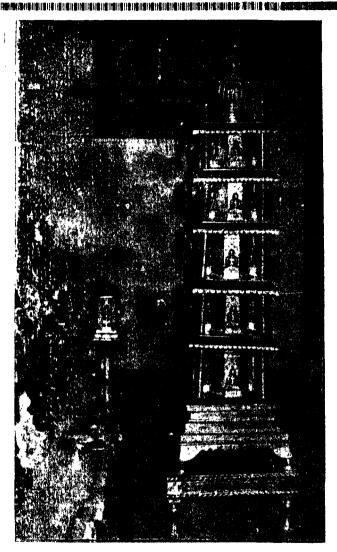

श्रो पंचमेर घातुना चौमुखी ऊंचा इंच ७२ सं० १७४७ मां प्रतिष्ठित गोपीपरा सूरतना काष्ठसंघो नृसिंहपुराना रहेरातुं भन्य आजोड प्रतिषिय. अंबडनगर (दक्षिण) मां भ० सुरेन्द्रकीर्ति प्रतिष्ठित (वसु माटे जुओ पातुं ६९)

તું પુરુ ભુરુ શ્રી સુરે ક્કીત હૈયદેશાત શ્રી સૂર્ય પુર (સુરત) ચંદ્રપ્રભ ંચેત્યાલયે નરસિંધપુરા દ્યાતીય હરસુખ ગાત્રે સા. તેજપાળ સુત સાહા કલ્યાણજ ભાર્યા બાઇ રતનબાઇ ઉદરે જાત બાઇ તેજ માઇ **અદમ શ્રો રૂષિમંડળ યંત્રં નિત્યં પ્રણમતિ.** 

૨૦૧. ગણધરવલય યંત્ર તાંબાનું ચોખંડું ૧૩ાા×૧૩ાા નું ४८ डाहान.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે મહા સુદ ૮ ને સોમે શ્રી કાષ્ટાસ ધે નંદિતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાર્ય શ્રી વીરસેન ગુરૂહ પ્રતિષ્ટિતમ નૃસિંહપુરા ગ્રાતિ-ક'ક્લાલ ગાત્રે સ'ઘવી ગુગર પુત્ર ચાર કેસરીસીંગ, કાંગા, કૂરસી, કેશવ એતેન શ્રી ગણધર વલય યંત્રમ્ પ્રણમતિ.

## દીવાલ ઉપરતા લેખ.

આ શ્રી ચંદ્રપ્રસુનું દહેરાસર દિ. જૈન નરસિંહપુરા પંચાયતન ધણા વર્ષનું છે. એના છર્ણોદ્ધાર કરી વેદી પ્રતિષ્ઠાની ક્રિયા સંવત ૧૯૬૪ ના વૈશાખ સદ ૧૦ ગુરુવારે ભ૦ શ્રી ખેમકી તિ જીએ ક્રીધી છે.

# નાર—કાષ્ટાસ ઘની, પટાવળી નરસિંહપુરાનાં ગાત્રો અને હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર.

સુરતના કાષ્ટાસ'ઘી નરસિંહપુરાનું આ મ'દિર આશરે ૫૦૦ વર્ષોનું ઘણુંજ જાનું ગણાય છે. આ મંદિર સરતની સં. ૧૮૯૩ તી માટી આગમાં બળી ગયેલ નહિં જેથી ઘણી જાતી બાંધણીનું હતું તેમાં ઉપર મોડી વેદી અને આગળ માટી અગાસી હતી. તે નાંચે ક્ષેત્રપાળ હતા. વળી અત્રે દર વર્ષે પ્યાપંચમાં પાંચમાઢે માટા ઉત્સવ થતા ત્યારે અત્રે અભિષેક પૂજન આરતી પછી ખરાના તથા અરદના ગરબા અને દાંડીયા રાસો રમાતા હતા. તે અમે નજરે की बदा । छे.

એ સમયે ગાપીપુરામાં નરહિંપરાના બાઇઓના ૧૦–૧૨ ઘર હતા જ્યારે આજે એક પણ નથી અને આ મંદિર શ્વેતાંબર જૈન બાઇઓની ગીચ વસ્તીમાં આવેલું છે. આ જુનું મંદિર ઉતારી પાડી માહેંશિખરબંદ મંદિર બનાવાયલું જેની વેઠી પ્રતિષ્ઠા સં. ૧૯૬૪ માં શ્રી ૧૦૮ બહારક શ્રી ક્ષેમકીતિ છએ શિષ્ય પરિવાર સાથે પધારીને કરાવી હતી તે પણ અમને યાદ છે.

આ મંદિરની પ્રતિમાઓના લેખો ઉપરથી અશાય છે કે કાષ્દા સંઘમાં ઘણા ગચ્છા હતા અને વિદ્વાન ભદારકા , થઇ ગયા છે જેથી. અત્રે એ ગચ્છના વર્તમાન ભદારક શ્રી યશકીતિ છતે એ ગચ્છના ઇતિહાસ ને નરસિંહપુરાના ગાત્રા વિષે પૂછપરછ કરેલ તે ઉપરથી આપના વિદ્વાન શિષ્ય પં. રામચંદ્ર જૈનરતને અમાને નરસિંહપુરાના ગાત્રા તેમજ ભદારકાની કુલ નામાવળી જે આપની પાસે સંગ્રહીત છે. તે માકલી આપી હતી, જે નીચે મુજબ છે:—

## કાષ્ટાસ'ઘના ગચ્છા અને ભટારકાેની પટ્ટાવલી.

કાષ્ટાસ'ઘકે ચાર ગચ્છ હૈં—૧ નંદીતટ ગચ્છ, માથુર ગચ્છ, લાટ્વાગડ ગચ્છ, પુનાટ ગચ્છ, કહીં કહીં લાટવાગડ ગચ્છકી જગહ. વાગડ ગચ્છલી લિખા હૈ. હમારી ગફી નંદીતટ ગચ્છકી હૈ. ઐર ઇસીકી પટાવલી હમારે પાસ હૈ જો નિમ્ન પ્રકાર હૈ.—

૧ અહેંદ્રક્ષસ, ૨ ગંગસેન, ૯ નાગસેન, ૪ સિહ્ધાંતસેન, ૫ ગાપ-સેન, ૧ તાપસેન, ૭ રામસેન, ૮ તેમિસેન, ૯ નરેન્દ્રસેન, ૧૦ વાસ-વસેન, ૧૧ મડેન્દ્રસેન, ૧૨ આદિત્યસેન, ૧૩ સહસ્ત્રકીતિ, ૧૪ ષ્ટ્રત-ક્રીતિ, ૧૫ દેવકીતિ, ૧૬ રામસેન, ૧૭ વિજયકીતિ ૧૮ વાસવસેન, ૧૯ મહાસેન, ૨૦ મેઘસેન, ૨૧ સુવર્ણસેન, ૨૨ વિજયસેન, ૨૩ હિરિસેન, ૨૪ ચારિત્રસેન, ૨૫ વીરસેન, ૨૬ મેફસેન, ૨૭ શુભંકરસેન, ૨૮ જયકીતિ, ૨૯ ચંદ્રસેન, ૩૦ સામકીતિ, ૩૧ સહસ્ત્રકીતિ, ૩૨ મહાકીતિ, ૩૩ યશકીતિ, ૭૪ ગુણુકીતિ ૩૫ પદ્મકીતિ,

૩૬ ભુવનકીતિ. ૩૭ વિમલ્લીકીતિ ૩૮ મદનકીતિ. ૩૯ મેરૂકીતિ. ૪૦ ગુણસેન, ૪૧ રત્નક′ાતિ', ૪૨ વિજયસેન, ૪૩ સવણ'ક્રીતિ', ૪૪ ભાનુકોર્તિ°, ૪૫ સાંયમસેન, ૪૬ રાજકોર્તિ°, ૪૭ ન'દોકોર્તિ°,.. ૪૮ ચારૂકીતિ, ૪૯ વિશ્વસેન, ૫૦ દેવભૂપણ, ૫૧ લલિતકીતિ. પર ક્ષુતકી તે, પર જયસન, પજ ઉદયસેન, પપ ગુણદેવ, પદ વિશાલકોર્તિ, ૫૭ અન તકોર્તિ, ૫૮ મહેન્દ્રકોર્તિ ૫૯ વિજયકોર્તિ,. ૬૦ જિનસેન, ૬૧ સૂર્ય'કીતિ', ૬૨ વિસ્વસેન, ૬૩ શ્રીકીતિ' ૬૪ ચારૂકોતિ, ક્ય શૈલ્યકોતિ, કુક ભવકીતિ, કુછ ભાવસેન (ભવાનકીતિ, ૬૮ લાહકીતિ. ૬૯ ત્રૈલાકયકીતિ, ૭૦ અમરકીતિ, ૭૧ કર્માઘસેન, છર સુરસેન, ૭૩ વિજયકીતિ, ૭૪ રામકીતિ, ૭૫ ઉદયકીતિ, ૭૬ રામકીતિ<sup>૧</sup> (રાજકીતિ<sup>૧</sup>), ૭૭ કુમારસેન, ૭૮ પદ્મકીતિ<sup>૧</sup>, ૭૯-પદ્મસેન, ૮૦ ભુવનકીર્તિ, ૮૧ વિખ્યાતકીર્તિ, ૮૨ રત્નકીર્તિ, ૮૩ રામકીતિ<sup>૧</sup>. ૮૪ ભાવસેન, ૮૫ લક્ષ્મીસેન ૮**૬ ધર્મ સેન**, ૮૭ ભીમસેન, ૮૮ સામકીતિ, ૮૯ વિજયસેન, ૯૦ યશકીતિ, ૯૧ ઉદયસેન, ૯૨ ત્રિભૂવનકોર્તિ, ૯૩ રત્નભૂષણ, ૯૪ જયકોર્તિ, ૯૫ કમલકોર્તિ.. ૯૬ ભુવનકીતિ . ૯૭ વિશ્વસેન, ૯૮ મહીચંદ્ર, ૯૯ સુમતિકીતિ, ૧૦૦ જગતકીતિ ૧૦૧ પ્રતાપકીતિ, ૧૦૨ ખાંગસેન, ૧૦૩ નેમિસેન. ૧૦૪ વિજયસંન, ૧૦૫ દેવેન્દ્રકીતિ, ૧૦૬ નેમિસેન,.. ૧૦૭ હેમચંદ્ર, ૧૦૮ ક્ષેમકીતિ<sup>ર</sup>, ૧૦૯ **યશકીર્તિ**. (જો વર્તમાન– મેં મૌજાદ હૈં.)

દૂસરી ગાદીકી પદાવલી.

કાષ્ઠાસ'ઘ ન'દીતટગચ્છકી ઇડરકી ગદ્રી કે ભદારક ક્રમસંખ્યા. ૮૬ ધમ સેન, તક તા ગદ્દી એક હી થી બાદમેં ઇડરમેં નઇ ગદ્દી. સ્થાપિત હુઇ સાે ભાગ ધર્મ સેન કે ખાદ નિમ્ન ભદારક હુંએ હૈં--

૮૭ વિમલસેન ૮૮ વિશાલકીર્તિ, ૮૯ વિશ્વસેન, ૯૦ વિદ્યાભાષા, **૯**૧ શ્રીભ્રષ્ય ૯૨ ચંદ્રકોર્તિ, ૯૩ રાજકીર્તિ, ૯૪ લક્ષ્મીસેન. ૯૫ ઇન્દ્રભૂષણ, ૯૬ સુરેન્દ્રકીતિ, ૯૭ સકલકીતિ ૯૮ લક્ષ્મીસેનુ **૯૯** રામસેન, ૧૦૦ રત્નકીતિ°, (જો ભ્રષ્ટ હોકર બમ્યમ ચલે ગયે થે).

## નરસિંહધુરા જાતિ કે ૨૭ ગાત્ર—

૧ ખડનર, ર ફૂલભગારા, ૩ ભીલનહોડા, ૪ નયણપારખા, પ અબિશ્યા, ૬ ભદ્રપસાર, ૭ ચિમડિયા, ૮ પ્રભલમતા, ૯ પદ્મ, ૧૦ સુમનાહર, ૧૧ કલશધર, ૧૨ ક કુલાલ, ૧૩ બારેઠેસ, ૧૪ સાંપડિયા, ૧૫ તેલિયા, ૧૬ વાલાલા ૧૭ ખેલણ, ૧૮ ખાંમી, ૧૯ હરસાલ, ૨૦ નાગર, ૨૧ જસાહર, ૨૨ જડકડા, ૨૩ બારાડ, ૨૪ કથાદિયા, ૨૫ પંચલાલ, ૨૬ માકલવાલ, ૨૭ સુરા.

# પ્રાચીન હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર.

આ મંદિરમાં માટા હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડાર છે, જે અત્યંત અવ્યવસ્થિત હતા તેને બરાબર જોઇને સાક્ષ્મક કરાવીને તેમજ જુદા જુદા બાંધણા બાંધાવીને તેનું વીગતવાર સૂચીપત્ર (લીસ્ટ) શ્રીમાન્ જૈનધર્મ ભૂષણ ધર્મ દિવાકર છા. શીતળપ્રસાદ છએ સુરતમાં સં. ૧૯૭૯ વીર સં. ૨૪૪૯ સન ૧૯૨૩માં પધારી એ મંદિરમાં ખેસીને ઘણાજ પરિશ્રમે વિગતવાર તૈયાર કર્યું હતું, જે "દિગ'બર જૈન" માસિક પત્ર વર્ષ ૧૬ અંક ૧૦ (શ્રાવણ) માં છપાયલું છે જે ઘણું માંદું હોવાથી તેના પડદ પૂર્ણ પ્રન્થાનાં માત્ર નામ નીચે મુજબ છે તે પ્રકટ કરીએ છિયે–

## પ૮૬ શાસ્ત્રોનાં નામ.

વેષ્ટન (બાંધણ) નં. ૧—પ્રીત્ય કર ચરિત્ર, પદ્મનાભ પુરાણ, -તેમિનિર્વાણ, પાંડવપુરાણ (છ દ), રાહણી કથા, નાગકુમાર ચરિત્ર, કરક કુ ચરિત્ર.

**વ્યાંધણ ન'. ર**—ક્રિયા કલાપ, <u>લોકાનુયોગ,</u> દ્રવ્ય સં<u>થઢ,</u> રત્નકર'ડ શ્રાવકાચાર, સ્વાપરી લિંચાનુશાસન, સામાયિક મહાબાબ્ય વ પાદ, આલાપ પદ્ધતિ, ક્રમ'પ્રકૃતિ, ચંડ વ્યાકરણ, દ્રવ્ય સંમઢ, -તત્વાથ સાર, સમવસરણ રતોત્ર.

**ખાંધણ ન'. 3—મહાપુરાધ્યુ, ત્રા. હતુમાન મરિત્ર, કથાએ**ક

શ્રીપાળ ચરિત્ર, (૧૪૧૪ કા ) જિનદત્ત કથા, નાગકુમાર ચરિત્ર,. ભરત નિર્વાણ,

**પ્યાંધણ નં. ૪**—મહા પુરાણ, મહાવીર પુરાણ, રામ ચરિત્ર, પદ્મુખ્ન ચરિત્ર, રોહિણી કથા, સમ્યકત કોમુદી, પુષ્પાંજલી કથા, શ્રેણિક ચરિત્ર, હેાળીપવે કથા, વ**હ**ેમાન પુરાણ, ધન્યકુમાર ચરિત્ર.

ખાંધણ નં. ૫—ગામટસાર મૂળ, પરીક્ષાસુખ, પાર્શ્વનાથ સ્તાત્ર, ષ્ટ્ર. દાક્ષાવિધિ, ચૌવીસ ઠાણા, પ્રતિક્રમણ, આરાધના સારાદિ, પંચ સ્તાત્ર, પ્રશ્નોત્તર શ્રાવકાચાર, ભક્તામર સમ'ત્ર, તત્વસાર, માતૃકા અભિધાન મ'ત્રશાસ્ત્ર, પદ્માવતી અષ્ટક, પરમાત્મા પ્રકાશ.

ખાંધણ ન . ૬— મૃંગરીક કાવ્ય વ વૈરાગ્ય શતક, ગર્ગપાસા કેવળા, વૃદ્ધ ચાણકય, રવખ ચિંતામણિ, શૌચાચાર, ઉત્પત્તિ વિચાર, નારચંદ જ્યોતિષ, પાસા કેવળી, માતૃકા વિહક વિચાર, હિતાપદેશ, રવખ વ હીંક પરીક્ષા, ષષ્ટી સંવસ્તરી, વાસુદેલ, પ્રસ્તાવિકા લોક, સુબાષિત કાષ કાવ્ય, ધનંજય નામમાળા, સુકત સુક્તાવળી, ષ્ટ્રદર્શન, તિલક દિવસ અર્ચન, સિદ્ધપ્રિય રતાત્ર, સિંદુર પ્રકરણ, અમર કોષ.

ખાંધણ નં. ૭— તેમિનાથ પુરાણ, જં ખૂરવામિ ચરિત્ર, પાંડવ પુરાણુ, સમ્યક્ત કોમુદી, યશાધર ચરિત્ર, હરિવ'શ પુરાણુ, ત્રિકાળ ચૌવીસી, અન તત્રત કથા, ત્રિષષ્ટી સ્મૃતિ.

**ામાં કહ્યું ન**ં. ૮---પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર, પદ્મનાભ પુરાણ, ભવિષ્ય-દત્ત ચરિત્ર વિદ્યાવિલાસ, નેમનાથ ચરિત્ર, વૃષભનાથ ચરિત્ર.

આંધણ ન'. ૯—ત્રિલાકસાર, દ્રવ્ય સંગ્રહ, બિદગ્ધસુખ ખંડન કાવ્ય, આલાચના સૂત્ર, પંચાપ્યાન દ્વાર કથા, ઉપાદશ કાવ્યુ, નામમાળા, સામાયિક પાદ, વાગ્મદાલંકાર, સસુચ્ચય સંખ્યા, પ્રાય-શ્ચિત સસુચ્ચય, ક્રિયા કલાપ, જિનસેન સહસ્રનામ, મદન પરાજય કાવ્યુ

आंध्राय नं. १०-४ शास्तिक्षाय, इत्य अभेड, जानार्थाव

ચૌવીસ ઠાણા, સિંદુર પ્રકરણ, એકાક્ષર નામમાલા, સિદ્ધાંત ચર્યા. રહિ વર્ણન, તત્વાર્થ રત્ન પ્રભાકર, રહિ મંત્ર, પાસા કેવળી.

**ખાંધણ નં. ૧૧**---પ્ર૦ શ્રાવકાચાર, આરાધનાસાર, પંચ પરા-<sup>્</sup>વત<sup>ર</sup>ન, શકનાવળી, પદ્મનંદી પચીસી, પરમાત્મા પ્રકાશ, સંભાધ પંચાસિકા, સજ્જનચિત્ત વહુબ, દ્રવ્ય સંગ્રહ, અમરક્રાેશ, સમયસાર કળશ, પ્રમાણ મ'જરી, નામ માલા, સ્વપ્નાપ્યાય, લાેકાનુયાેગ, હરિવ'શ, તત્ત્વાથ વૃત્તિ. અનેકાથ મંજરી, પંચાસ્તિકાય, કમ પ્રકૃતિ. ભક્તામર સટીક, વસુનંદિ શ્રા∘, વાગ્મદૃાલંકાર, જિન સ્તવન.

**ખાંધણ નં. ૧૨**—કથાકાષ, પાશ્વ<sup>ર</sup>પુરાણ, યશાધર, હનુમાન, ભવિષ્યદત્ત. વરાંગ ચરિત્ર. કપૂર મંજરી, સુદર્શન, પદ્મનાથ પુરાણ, જયકુમાર પુરાણ, શ્રીપાળ, ચંદના, લબ્ધિવિધાન, અરોાકરાહણી, શાંતિનાથ પુરાણ, પુણ્યાત્રમ કથા, (૧૫૧૯ કા)

**ખાંધણ નં. ૧૩**—મહા પ્રરાણ, આરાધના કથા, હરિવ'શ પુરાણ, ઉત્તર પુરાણ, હનુમાન ચ., શ્રીપાળ.

**ખાંધણ નં. ૧૪**—ત્રિલાકસાર, ચાર ચૌવીસી, તત્વસાર, ભક્તા-મર. મદન પરાજય. જિનયરા કલ્પ, ચૌવીસ કાણા, સુક્ત મુક્તાવાલિ, દ્રવ્ય સ'ગ્રહ, ત્રિલાકસાર.

**પ્યાંધણ નં. ૧૫**—યશસ્તિલક, ચંદ્રિકા, ગામટસાર, ત્રિલાકસાર.

**ખાંધણ નં. ૧૬**--પદ્મપુરાણ, પ્રદ્યુમ્ન ચરિત્ર, રાત્રિવત કથા, કથા કાષ, નાગકુમાર, જિનદત્ત કથા, ભવિષ્યદત્ત ચરિત્ર, છવ'ધર. હરિવ શ પ્રરાણ.

ખાંધણ નં. ૧૭--સમયસાર, કર્મ પ્રકૃતિ, ત્રિલાકસાર, પ્રતિષ્ઠા 'તિલક, નરે દ્રસેન, અમરકાષ, કલ્યાણ-મંદિર, નામમાળા, ત્રિલાકસાર, જન્મપંત્રી વિચાર, સત્વસ્થાનાંગ પ્રરૂપણા, પ્રશમરતિ પ્રકરણ, ચાવીસ દાંણા, તત્વસાર, ષટ્ દર્શન,, કમ પ્રકૃતિ, ધનજય, સજ્જન ચિત્ત-ન્વલ્લભ, કમ વિપાક, ગામટસાર ન્યાય શાસ્ત્ર, સહસ્ત્ર નામ.

**ખાંધણ ત<b>ં. ૧૮**—પુલ્યા**શ્ર**વ, પાંડવ પુરાણ, તેમિ પુરા**ણ,** પ્રદ્યુમ્ત ચરિત્ર

ખાંધણ નં. ૧૯--સિંધુર પ્રકરણ, તીસ ચાવીસી નામ, સહસ નામ, આરાધના સાર, સાડી સંવત્સરી, ષ્ટ્ દર્શન, જ્ઞાનાણુંવ, પદ્મ-નંદી પચ્ચીસી, પંચ પરાવર્તન, ત્રિલાકસાર, પાવાપુરી કલ્પ, દેવાગમ સ્તાત્ર, પ્રશ્નોત્તર શ્રાવ, અધ્યાત્માપનિષદ્દ, સિંદુર પ્રકરણ, પાસા કેવળી.

**ખાંધણ નં. ૨૦**—જં ખૂરવામી, જ્યેષ્ટ જિનવર કથા, શ્રીપાળ ચરિત્ર, ૧૧ભનાથ પુ., હરિવ શ પુ, યશોધર, કજાસુત્ર, નાગકુમાર.

ખાંધણ નં. ૨૧—યશોધર, હનુમાન, વરાંગ ચરિત્ર, પાંડવ પુરાણ, વૃષભ પુરાણ, કરકંયુ કથા, લબ્ધિવિધાન કથા, તેમિ કાવ્ય, નુગંધદશમી કથા, શ્રીષાળ ચરિત્ર, પંચ સ્તાત્ર, વિભુધાષ્ટક, ત્રિંશત્ ચતુવિંશતિ પૂજા, કમેદહન, ગણધરવલય પૂજા, કમેદહન પૂજા, ઋષિમંડળ પૂજા, દશ લક્ષણ પૂજા, ગણધર પૂજા.

ખાંધણ નં. ૨૨— રૂષિમંડળ, ગણધર પૂજા, કલિકુંડ પૂજા, પલ્યવિધાન, ત્રિયોવીસી પૂજા, હોમ વિધિ, પદ્માવતી પૂજા, શાંતિ પૂજા, ભક્તામર પૂજા, સિદ્ધચક્ર પૂજા, ચીવીસ પૂજા. સમાશરણ પૂજા, સિદ્ધ પૂજા, રત્નત્રય વિધિ, સોલહકારણ જયમાળા, પલ્ય વિધાન, પાશ્વનાથ પૂજા.

ખાંધણ નં. ૨૩—પ્રતિષ્ઠા તિલક, ચારિત્ર શાહ, જિન માતૃકા, 'ધ્વજા રાહણ વિધિ, જલ હામ, જિનસ'હિતા, સપ્તચરમસ્થાન પૂજા, પદ્માવતી પૂજા, પલ્ય વિધાન, વાસ્તુ પૂજા, ધમ'ચક્ર પૂજા આદિ.

**ખાંધણ નં. ૨૪**—પત્ય વિધાન. ક્ષેત્રપાળ પૂજા, ત્રિ**ંશત્** ચૌવીસી પૂજા, સાલ**હ**કારણ ઉદ્યાપન, શ્રુતસ્કંધ પૂજા, મહાભિષેક, શુકલ પંચમી પૂજા, લબ્ધિ વિધાન કથા.

# ગુજરાતી ભાષાના ગ્રન્થા.

**્રાંધણ નં. ૨**૫—પુષ્પાંજળી, આદિવત કથા, દાનશીલ તપ સંવાદ, અનિરૂદ્ધ હરણુ, સિંહાસન બત્તીસી, તેમનાથ બલ્**ગુ**ણુ, મહાપુરાજી, સવાયા છત્તીસી, આદીશ્વર ફાગ, પુર'ધર વત કથા, ત્રિલાકસાર ચોપાઇ, શ્રેજ્રિક આખ્યાન, શ્રાવકાચાર, શ્રીમ'દર રાસ, ચાદન છદ વત કથા, સુરસુંદરી રાસ, ધર્મપરીક્ષા રાસ.

ખાંધણ નં. ૨૬—અક્ષય દશમી કથા, સુકુમાલ રાસ, શ્રેણિક પૃચ્છા, ભાવભવદેવ, પાંડવ, મહાપુરાણ, હરિવ'શ રાસ, પ'ચેન્દ્રી સંવાદ, ભતે<sup>દદ</sup>વર રાસ, નરસિ'હકુમાર રાસ, નેમિકાગ, પ્રઘુમ્ન રાસ, શ્રીપાળ રાસ, મૌન કથા, સપ્ત વ્યસન રાસ, સિ'હાસન બત્તીસી, સુક્રેશલ રાસ, સપ્ત પરમ સ્થાન, શાસનદેવી, કલ્યાણ મ'દિર ટીકા. ત્રિલાકસાર ધ્યાન, કમે'વિપાક, બલિભદ્ર, રામસીતા રાસ, પખવારી ત્રત.

## અજૈન ગ્રન્થ.

ખાંધણ નં. ૨૭—કિરાતાજુંનીય કાવ્ય, ચંડિકા સ્તેત્ર, કુમાર સંભવ, શિશુપાળ વધ, કિરાત ટીકા, મેઘદ્ગત, ભોજપ્રભંધ, કળિ-કલ્પદ્રમ, તકંસાંગ્રહ, કાલજ્ઞાન, સસિદ્ધાર, નૈષધ કાવ્ય, રહ્યુવંશ, મેઘદ્દત, રહ્યુવંશ, ભતું હરી ડીકા, તકં ભાષા, છંદ શાસ્ત્ર, શકુન પ્રંથ, ન્યાયસાગર, વ્રત રત્નાકર, તકંભાષા, રહ્યુવંશ, મેઘદ્દત.

**ખાંધણ ન'. ૨૮**—કુમાર સ'ભવ, ચાગ વશિષ્ટ, છંદશાસ્ત્ર, ન્યાયસાગર, તકે ભાષા, વત રત્નાકર, નિષધ ટીકા, કિરાત ટીકા, વિવઃઢ પટલ, મેઘદ્રત, માઘ ટીકા, આદિ.

ખાંધણ નં. રહે—સાત પદાર્થી, રધુવંશ, તકે ભાષા, સપ્ત પદાર્થી, સુસુખી પૂજા, કિરાત ટીકા, જ્યાતિષ ચક્ર, શાસ્ત્ર મંજરી, સપ્ત પદાર્થી, તકે ભાષા, સારંગધાર, વૈદ્યકે મ્રન્ય, વિવાહ પટલ, કુંડમંડપ કીસુદી જ્યાતિસાર.

**ખાંધણ નં. ૩૦**—કોેસુદી પ્રક્રિયા, સારસ્વત, સિ**હાંત કોેસુદી,** પ્રાકૃત સૂત્ર વૃત્તિ, શબ્દ શાભા, કોેસુદી પ્રક્રિયા માદિ.

**ખોધણ નં. ૩૧**—રસ મંજરી, વૈદ્યક મન્ય, ત**ક પ**રિભાષા, શ્રાગશત, મેઘદૂત આદિ.

# હિન્દીકે જૈન ગ્રન્થ.

ખાંધણ નં. 3ર—સમયસાર કળશ, પ્રવચન સાર, રાજુલ પચ્ચીસી, શ્રી પાક્વેનાથ જયમાળ, ભાષા ભક્તામર, ખનારસી વિલાસ, ૮૪ ગાવ, નેમનાથ કાગ, રાજનીતિ સમુચ્ચય, વાસુદેવ આખ્યાન, ગર્મભાષા કેવળી, રેશુકા રાસ, ગુરાવલિ, શ્રુંમાર શતક, રાહિણી કથા, અશાક સપ્તમી કથા, વાસ્તુ પૂજા, તક પરિભાષા, આદી વર કાગ, પાસા કેવળી, સહસ્ત્રનામ, યૂલબદ્ર ચંદ્રાયણ, અષ્ટ સહસી, ઉત્તર પુરાણ, નીતિસાર, આત્મ સંબાધ વિરદાવળી, કલિકું હવેલ, જયપતાકા કલ્પ, સમવસરણ રચના આદિ.

**ખાંધણ ન**ં. 33—કમ<sup>\*</sup>કાંડ, ત્રિલાકસાર સચિત્ર, પ્રશ્નોત્તર*ે* શ્રાવકાચાર, કાર્તિ°કેયાનુપ્રેક્ષા, ગામટસાર વૃત્તિ, ધનપાળ ચરિત્ર.

**ખાંધણ ન**ં. ૩**૪ થી ૪૭**—નકશા, અપૂર્ણ પુરા**ણ, ગુટકે વ** કુટકળ પત્ને.

કાઇ વિદ્વાનને બાલાવીને અમુક સમય રાખીને ઉપલાં પ્રન્થા-માંથી અપ્રકટ પ્રન્થાના ઉદ્ઘાર કરવા પ્રયત્ન કરવા જરૂરી છે.

વળી આ મ'દિરમાં પૂજા પક્ષાલના પ્રત્ય'ધ પણ ખરાખર થવાની જરૂર છે. તેમજ ગાપીપરામાં એક પણ દિ. જૈન ઘર ન દ્વાવાશ હવે જો એનું સ્થાનાંતર થઇ શકે તા તે પણ કરવું જરૂરી લાગે છે.

> મૂળચંદ કસનદાસ કાપડિયા, સંપાદક. તા. ૨૩–૧૧–૫૭



# મેવાડાનું કા**ષ્ટા**સંથી **મી** ચિંતામણી પાર્શ્વનાથનું દહેરૂં નવાપસ સ<del>ૂરત</del>

ની

# યતિમાએાના લેખ સંગ્રહ.

(સ્વીવાર બપોરે ૧૨ાા તા. ૨૩-૧-૫૫)

શ્રી ચિંતામણી પાર્ધનાથ—કૃષ્ણ પાષાણ ૯ કેણ સહિત
 ચી ઇંચ ૧૪ (મૂળ નાયક)

. લેખ—સં. ૧૭૯૬ વર્ષ ...... ઉપદેશાત તસ્પુત્ર સાસા બાર્યા વિજીતસ પુત્ર કુંવરજી......નિત્ય પ્રણુમતિ. લેખ ઘણાજ ધસાષ્ઠ ગયેલા છે.

ર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેલ્ સહિત ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૭૯ મૂળ સંધે ભ૦ શ્રી મહિચંદ્રોપદેશાત્ં દેવસા પ્રશુમતિ.

3. પા<sup>ર</sup>વ નાથ ધાતુની ૭ ફેચ્ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે કાર્તિક સુદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટાસધે ભ૦ શ્રી ચંદ્રકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્, હુંગડ ત્રાતીય વિશ્વેશ્વર ગાત્રે સં. શ્રિયતજી ભાર્યો ગંગાદિ તયા: પુત્ર સં. ઇંદ્રજી રૂખમાદે.....સં. ગાંગજી શ્રી પાશ્વેશ્વાથ પ્રસ્તુમતિ.

૪. પ્રા<sup>શ્વ</sup>નાથ ધાતુનાં ૭ ફેશ સહિત ઉંચી ઇંચ ગા

લેખ—સ. ૧૪૯૨ વર્ષ મૂળ સંધે દ૦ નરપાલ ભાગ્યન્ સુત સાંગા ભાગ તુલાસા પાર્શનાથ નિત્ય પ્રશુસતિ.

પ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેશું ક્રાહિત ઉંચી ૪ ઈંચ.

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષે **પણ સાંગી હું ખડ વીસા સ**ં૦ વક્ષા ભાર્યા ચૂળા વિદ્યાન'દી દેવા <del>સીતાઇ</del> પુત્ર ધરાણ પ્ર**ણ**મતિ. ૬. પા**ય**નાથ ધાતુનાં ૭ ફેલ્ સહિત ઉ`ચી ઇચ ૪ લેખ—સં. ૧૬૧૩ માઘ સુદ ૧૦ સોમે શ્રી મૃળ સ'ઘે બ૦ શ્રી શુભચ'દ્રોપદેશાત્ હું.ખડ શ્રે૦ ગવજી ભા૦ દાડીમદે સં......

છ. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેંચુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ લેખ—સં. ૧૭૨૨ જયેષ્ડ સદી ૨ શકે ભ૦ શ્રી મહીચંદોે-

લખ—સ. ૧૭૨૨ જ્યુષ્ટ સુદા ૨ શુક્ર ભ૦ શ્રા મહાચક્ર પદેશાત્ ગાંધી વલા ભા૦ વછાદે પુત્રી બા૦ માણેક પ્રણુમતિ.

૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ કેંેેે્ણ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪ાા લેખ—શ્રી મૂળ સ'ધે. સ'. નથી.

૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચ્ સહિત ઉ<sup>.</sup>ચી ઈંચ ૪ાા

લેખ—સં. ૧૬૧૧ શ્રી મૂળ સંધે દ્ધા જિનદાસ ઉપદેશાત્ હુંબડ સાવ સુરા ભાવ દેગદે સુત દેવરાજ સાવરાઉ.

૧૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેણ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૫૯૦ વર્ષે માઘ સુદ ૧૫ શ્રી મૂળસ'થે ભ૦ શ્રી વિદ્યાન'દી ગુરાપદેશાંત્ સિંહપુરા હાલીય શ્રેયનાથ કારાપ નિત્ય' પ્રશ્રુમતિ શ્રી શુભમ્.

૧૧. પાર્ધનાથ ૭ ફેચુ સહિત ધાતુની ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૨૪ જ્યેષ્ઠ સુરી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંથે ભ૦ શ્રી સુમતિધાર્તિ ગુરૂપદેશાત્ હું૦ સા૦ જાવડ ભા૦ લંગી સુ૦ કાલા ભા૦ નાયકદે એતે શ્રી પાર્શ્વનાથમ્ નિત્ય પ્રભુમતિ.

૧૨. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેલ્કુ સહિત ધાતુના જાા ઇંચના.

લેખ—સ. ૧૬૨૪ મૂળસ<sup>ા</sup>ર્ધ ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભ૦ **થી** પ્રભાચ'ન્દ્રોપદેશાત હુગડ સ્થાસયા ભા૦ સોંતીસયાઇ પુત્રી સવઇ પ્ર<del>થ</del>ુબત્રિ.

ા ૧૩. ગાર્શનામ ધાહના છ ફેથ્યુ સહિત ૪ ઇંચના.

्रेसेच-स: १ १६ विशाण सुद्दा पड़े स्वी श्री स्वस्थि कार्

શ્રી મલ્લીભૂષણ પટે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ પ્રણુમતિ તત્પટે ભાગ શ્રી અભય વૈદ્યા પ્રતિષ્ઠિત:.

૧૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૭૧૫ માઘ સુદી પ સોમે કાષ્ટાસ'થે નંદીતટગચ્છે. ન•.....

૧૫. વાસુપૃજ્ય ધાતુના ઉંચી ૩ાા ઈંચ.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ મહા વદી ૫ ગુરૂ શા..... ભ૦ પદ્મ-નંદી ગુરૂપદેશાત્ વાસપુજ્યમ્ પ્રણ્મતિ.

૧૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૫ ફેણ ૪<mark>ફે ઇ'ચ શ્રી મૂળસ</mark>ંઘે ભ૦ શ્રી **મલ્લીભૂ**ષણ શિ. કલ્યાણકિતિ<sup>°</sup>.

૧૭. ધાતુની પ્રતિમા, બદામડીના ભામંડળ સહિત ઉંચી ઇંચ પ લેખ—સં. ૧૬૬૯ મૂળ સધે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્રોયદેશાત્.

૧૮. ધાતુની પ્રતિમા પદ્મપ્રભુ ઉંચી ૪"

લેખ—સં. ૧૬૯૬ વર્ષ જેઠ સુદી ૧૧ શની શ્રી મૂલસંધે બન્ શ્રો પદ્મનંદી ઉપદેશાત્ સંઘવી શા. હંસછ બાર્યા વિમળંદે સુતા બાઇ રતન શ્રી પદ્મપ્રભુ નિત્યં પ્રથમિત.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહીત. નીચે બે હાથી તથા બે વાલ છે. ૬ ઈચની.

લેખ— સ. ૧૫૨૭ વર્ષ વૈશાખ વદી ૧૨ વાર શુકરે શ્રી મૂળ સ'ઘે સરસ્વતી ગચ્છે આ. શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તતપકે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાન દો ગુરૂપદેશાત હુમડ શાંતિ શ્રેષ્ઠિ હીરા ભાર્યો હલકુ તચાેઃ પુત્ર જ્યાંતિ ભાર્યો રણનાદે ખેતા ભાર્યા પારૂ તયાેઃ પુત્ર…પ્રસ્થુમતિ.

ર૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેલ્યુ સહીત કર્ફ કે'ચ આજીબાજી. પદ્માવતિ અને વચ્ચે એ સપૃ' છે. સં. ૧૬૮૧ વર્ષ મૂળસંધે બબ્ શ્રી મહિચંદ્ર ઉપદેશાત સંલપુરા શા. સોમા શા. રાજલંદે નમતિ. ર૧. ધાતુનું ચાવીસું ઉચ્યુ ઇચ ૭ નીચે પદ્માવતિ ચીતરેલ છે.

લેખ—સ'. ૧૭૬૧ વર્ષે માગસર શુદી ૫ વાર ભાેમે બાર શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ઉપદેશાત સિંઘ વીરલાદે કારાપિતમ.

૨૨. ધાતુના કર્ફું" ચંદ્રપ્રસુ.

લેખ—સં. ૧૫૯૯ વર્ષ મૂળસંધે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી તત્પટે ૧૦ શ્રી દેવેન્દ્રશર્તિ તત્પટે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટે ભ૦ શ્રી મહીભૂષ્ણમ્ તત્પટે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ગુરૂપદેશાત્ આ. શ્રી વિમળશ્રી તેલી વિનયશ્રી નમરતે.

ર૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશુ સહીત પટ્ટેં'

લેખ—સં. ૧૬૬૬ વર્ષ મૃળસંધે શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત્ સંધવી સ્વાઇ તેજલાલ સુત મના, શ્રી આવ શ્રી કમળકિતિ પ્રતિષ્ઠીતમ્ માલ વદી ૪.

ર૪. પંચ પરમેદી ધાતુના, પાર્શ્વનાથ સહિત નીચે ચાંદી તથા પરવાળાનું મિનાકામ છે તેમજ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી પદ્માવતી વાધ વમેરે કાતરેલા છે. સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ શુદી ૩ શ્રી મૂળસાથે સરસ્વતી ગચ્છે કુન્દ્ર કુન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્માનંદી તત્પટે ભ૦ શ્રી સકળકિતિ દેવા તત્પટે ભ૦ શ્રી વિમળેન્દ્રકોૃતિ શ્રી પાર્શ્વનાથ ખિંખ પ્રતિષ્ઠીતમાં હુમડ જ્ઞાતિ શા. શ્રેષ્ઠી મેઘા ભાર્યો ચાંપુ સુન શામળ ભાર્યા મડકુ સુત દેવા રાજી ભાર્યો પાતળ ભ્રાતા નાશુશાવા કુટ્રમ્પ યુક્તા નિસ્ય પ્રહામતિ.

૨૫. પંચ પરમેશી ધાતુના હ<sup>૧</sup>," નીચે કાતરકામ છે.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શકરે શ્રી કાઇ સામે નંદી તાટગચ્છે ભુગ શ્રી સામકીતિ શિષ્ય આચાય શ્રી વીરસેન યુકતે: પ્રતિષ્ઠિતમ**્નેરસિંહ** ગ્રાંતિ ખડનર ગાત્રે શ્રેષ્ઠી ગાધા ભાર્યો **યુરદે** પુત્ર કુચેઇ કુજ ભાર્યા અનગદે યાગા ભાર્યા માની પુત્ર મહાયા ગાવિંદ શ્રી પદ્મપ્રભ પ્રહામતિ. ર દ. પાંચ પરમેકી ધાતુના દુર્જું સં. ૧૫૦૯ વર્ષે વૈશાખ શુદ 3 સુધે મૂળ સાંધે ભ૦ શ્રી સકલકિતિ તત્પટે ભ૦ શ્રી સુવનકિતિ છ દા. અજય શ્રી ભાર્યો રતુ સૂત લુણા ભાર્યો નાષ્ટ્ર સૂત તેજા વેલા એતે શ્રી ૧૫લનાથ નિત્ય પ્રણમતિ.

ર . પદ્માવતિ ધાતુના ઉપર પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશુ સહિત ૪; "

લેખ— સં. ૧૧૬૪ શ્રી મૃળસ'ઘે પતિરાજ્ય શ્રી ત્રય મુનીંન્દ્રો: ૧૧૬૪ નિમસેન પુત્ર મયમસી.

૨૮. ધાતુના ક્ષેત્રપાળ પ<sup>ક્</sup>રુ" સ**. ૧**૩૯૪ વર્ષ વૈત્ર સુદી ૮… ……લેખ ઘસાઇ ગયેા છે.

રહ. પદ્માવતિ ધાતુના પ"

લેખ—સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસ'ધે **નાગકા** ગ્રાતિ શા. નાના પ. નાનછ નિસ' પ્રણમતિ.

૩૦. **પંચ પરમેષ્ઠિ** ધાતુના ઈંચ હ" પ્રાચીન પદ્માવતી.

લેખ—સ'ઘવી ગાંગુ ભાર્યા ચારિણી પ્રણુમતિ નિત્ય'.

3૧. ધાતુની ચાવીસી—૧૧" સં. ૧૫૨૯ વર્ષ વૈશાખ સુદી છ સોમે શ્રી મળસાંઘે સરસ્વતી ગચ્છે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકિતિ દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકિતિ દેવા તત્પટે આચાર્ય શ્રી પદ્માત્ નરસિંહપુરા આતિ શ્રેદી, દાદા ભાર્યા આસુ તયો: પુત્ર……શ્રેદી મનાર ભાર્યા સાવિસી તયો: પુત્ર શ્રેદી માલા એતે શ્રી ચંદ્રપ્રભ જિન પ્રતિષ્ઠા નિત્ય પ્રસ્તુમતિ. શુભે ભવ શ્રી.

3ર. ધાલુની ચોવીસી ૧૧" સં. ૧૫૨૯ વર્ષ વૈશાખ સુદી છે. સામે શ્રી મૂળ સંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકાર ગહ્યું શ્રી કુન્દકુન્દા-ચાર્યાન્વચે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી દેવા તત્પટે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રકિતિ દેવા. તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાન છે દેવા તેષાંમ ઉપદેશાત સિંહપુરા ત્રાતિ શ્રેષ્ઠી ઠાકુરસી ભાયો વાપુ સુત શ્રેષ્ઠી જેસા ભાયો રતને દિલ્યા ધની ક્ષુત્ર હરપતિ ભાર્યો રકમિતી એતૈઃ શ્રી શાન્તિનાથ ચ<mark>લુર વિશ્વપ્રા</mark>કા કારાપિત્રથ નિત્ય<sup>ે</sup> પણમતિ.

**૩૩. ધાતુની ચાવીસી ૧૧**"

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે માલ સુદી ૧૩ સુધે શ્રી કાશા સંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભ૦ શ્રી ભીમસેન દેવ નિશ્ચિત્તં શિષ્ય ભ૦ શ્રી સામકીતિ દેવન, કારાપ્ય પ્રતિષ્કિતઃ શિષ્ય <del>પ્રદાસાદી</del> સાદ્યાદ પ્ર૦ પાંચાદ, પ્ર. સારંગા, બા. આસી, બા. નાળી, બા. આસી નિત્ય પ્રણમતિ.

3૪. ધાતુની ચૌવીસી ઊંચાઇ ઇંચ ૧૪ શ્વસ્તિશ્રી સં. ૧૮૧૨ વર્ષ માઘ સુદ ૫ ગુરે શ્રીમત કાષ્ટા સંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યા ગણે ભ૦ શ્રી બીમસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રીવિજય-ક્રીતિ ગુરૂપદેશાત્ મેવાડા ત્રાતિ નાથઃ વશદાસ સુત વિટલમૂલજી પ્રમુખપુત્ર પૌત્રાદિ મિસહશ્રી ચતુર્વિકૃતિ નિત્ય પ્રણમતિ.

૩૫. ધાતુની ચૌવીસી ૧૨ ઈંચ, સં. ૧૫૯૫ વર્ષે ભાઘ નદી ૨ ખુત્રે હું મડ શાતીય કડ સંતતીય સંઘવી હીસ ભાગો સાદી પુત્ર રાજપાલ ભાગો રાજલદે વિમ્બ કાસપિત પ્રતિષ્ઠિતમ, ભાઢા બી ધનરતન સ્રિશી આફિનાથશ્રી રસ્ત ઇંડર વાસ્તભ્ય સુલમ ભવતુ.

૩૬. ધાતુની પ્રતિમા ચન્દ્રપ્રભુ ૧૩ ઇંચ**્યલાસન અન્દ્રના ગિદ** સહિત, શ્રી કાષ્ટાસંઘે શ્રી ચન્દ્રપ્રભજી ભ૦ શ્રી વિજયધીતિ.

૩૭. ધાતુની પ્રતિ**યા શ્રી મહાવીર**જ **મલાસન ૧૪ ઇંગ કાક્ષ**-સાથે શ્રી મહાવીરજી શ્રી વિજયકીતિ<sup>\*</sup>.....

3૮. મામટરવામી ધાતુની ખડગાસન ૧૦ ઇંચ કમલામાં સ્થિત. સં. ૧૫૮૭ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૫ શુકે શ્રી મૂલસાંધે સરસ્વતી ભર્છે ખલાત્કાર ત્રણે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકી તિ છ શ્રી ધર્મ ચનદ્ર ક્યાંદ્રેશાન ગ્રાતિ આ શ્રદ્ધારિ વાડ સંપા સુતઃ હસઃ પુત્ર વીરઃ પુત્ર રંભા કુ પ્રતિષ્ઠિતમ્

ાર્કા પ્રારસનાથ ધાવની પ્રતિશા હ ક્ષેણું સહિત ક દ્વારા ઉચાઇ

**પદ્માસન નીચે એ પદ્માવતી અને એ સર્પ સ**. ૧૫૧૦ વર્ષ ફામણ સુદ ૧૫ શુક્રે શ્રી મૂળસ'લે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકીતિ... હુમડ દ્યાતિય સ'ઘવી સાહુ ભાર્યા ચીનાઇ સુત વાહુરા.....જયતુ.

૪૦. ધાતુની ચૌમુખી પ્રતિમા ૮ ઇંચ. સં. ૧૫૩૪ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ૧૦ યુર શ્રી મૂળસ'થે ભ૦ શ્રી શુવનક\તિ ત૦ ૫૦ ભ૦ સાનભૂષણાપદેશાત્ સ'ઘવી માજ ભાર્યા મેઘ સુતમાણિક...પ્રણમતિ.

૪૧. ધાતુની પ્રતિમા પારસનાથ પદ્માસન ૪ ઈંચ (ફેબ્રુ ડુટીકુટી) શ્રી મૂળસ'થે શ્રી વીર ભાર્યા હીસ સુતવાકાવાચા દેવદાસઃ…સ'વત નથી.

૪૨. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇચ સં. ૧૫૪૫ શ્રી મૃળસંધે મિલ્લિભૂષણ શ્રેષ્ઠી રાણા ભાર્યો લાધ્કી શ્રેષ્ઠી હેમરાજ ભાર્યો ચિતાડ સુત આમીપાળ.

૪૩. ધાતુની પારસનાથની પ્રતિમા ૪ ઈંચ ઘણા જુની ઘસાયેલા આજુખાજુ બે કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા તથા બે પદ્માવતી છે. લેખ નથી.

૪૪. પારસનાથ ધાતુના ૭ ફેશુ સહિત ૪ ઇંચ આજુબાજુ એ ઇન્દ્ર, સહિત. શ્રી મૂળસ'દ્યે.....

**૪૫.** રત્નત્રય ધાતુના ૩ાા ઈંચ સ**ં.** ૧<u>૫૩૫</u> શ્રી મૂળસાંથે **અ**૦ **શ્રી શાનભૂષ**ણ ઉપદેશાત્.

૪૬. રત્નત્રય ધાતુના ૩ાા ઇંચ સં. ૧૫૭૫ શ્રો મૃળસંધે ભ૦ શ્રી **ગ્રાનભૂષશ્** ગુરૂપ**દે**શાત્.....નિસ પ્રણુમતિ.

૪૭. ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઈચ વચ્ચે ખાલી. આજુબાજુ બે પદ્માવતી છે. સં. ૧૭૦૯ વર્ષે વૈશાખ વડી ૨ કાષ્ટાસંધે લ૦ મેઘ-કીતિ ઉપદેશાત્ સંઘવી નાજુલ દેવ બાર્યા આસૂ પૃત્ર જગજીવનદાસ આર્યા માલતી પ્રશુમતિ.

૪૮. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ાા ઇંચ. સ. ૧૫૮૮ વર્ષે જેઠ વદી ૪ શુધે મળસાથે ભ૦ શ્રી વિજયક્ષિતિ તે ૫૦ ભ૦ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત્ શાંતિકા રાજશ્રી ભગિની શાંતિકા જયશ્રી અંતી રત્નત્રય પ્રણમતિ.

૪૯. ધાતુની પ્રતિમા રત્નત્રય ગા ઈંચ સં. ૧૫૪૭ વર્ષ માઘ -સદી...... શ્રી મૂળસ'ઘે ભ૦ શ્રી ભવનકીતિ<sup>\*</sup> ત૦ ૫૦ **ભ૦ ગ્રાન**-ભૂષણ ઉપદેશાત હું. શ્રેષ્ઠી વસા ભાર્યા સામાયી સુત રંગજી ધનજી પ્રણમતિ.

૫૦. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ લેખ ઉપર ્રયમાણે. શ્રેષ્ઠી પાયા ભાર્યો જાસ પ્રણમતિ.

૫૧. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઈંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર પ્રમાણે લેખ શ્રષ્કી હીરા ભાર્યા ચમક સત માચી ભાર્યો જાસી બ્રાતા ઉમરાજા રત્નત્રય.

પર. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૩ાા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર થ્ર**મા**ણે લેખ.

પંત્ર. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ગા ઇંચ સં. ૧૫૩૫ ઉપર પ્રમાણે લેખ.

પષ્ટ. રત્નત્રય પ્રતિમા ધાતની ૪ ઇંચ સં. ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી મૂળ સંધે હું બ શ્રી વિજયકિર્તી ગુરૂપદેશાત મે. બોજા બાર્યા મરઘ સત સોમા રંગરાણા.

પપ. ધાવની રત્નત્રય પ્રતિમા ૪ ઇંચ. સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વદી પ **ઝુધે શ્રી મૂલસંધે ભ**ાગ શ્રી ભુવનક્ષીત**ે દે**વ તા પાગ ભાગ ગાનભાષા દેવ......શ્રી વિક્રન ભાર્યો વીજલ**દે**વ રત્નત્રય'.

પદ રત્નત્રય ધાતની પ્રતિમા ૪ ઈચ સં. ૧૫૪૮ શ્રો મૂળમાંથે ભાગ શ્રી મક્ષિભૂષણ સંઘવી તેજા સુત સંઘવી કાઉ વ્યાભા પામા सुत थार.

યું મુંગ્ર પરમેષ્ઠી પાર્શ્વનાથ સહિત ધાતુની પ્રતિમાં જાા ઈન स. १<u>५२६</u> वर्षे वंशाण सुह ७ २० शुख्यंद्र केसवास तातीय ત્રભુ ભાર્ભા પદ્માજિતા પુત્ર રત્નસા તત્ ભારો હાંસી નિજક**ર્મણયાળ** પ્રતિષ્ઠિતમ્

૫૮. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની સં. ૧૫૬૭ શ્રી કાષ્ઠા સ'ધે ભ૦ શ્રી વિશાલકોતિ° ભ૦ શ્રી વિશ્વસેન શ્રેષ્ઠી માડન ભાર્યો⊱ ચ'ગી તમન્તિ.

પ૯. પારસનાથ ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચ શ્રી મૂળ સ'લે ક્લબ્ શ્રી વિજયકીર્તિ શાહ નકપાયા ભાર્યા દેવાસા.....

૬૦. પારસનાથની પ્રતિ**મા આવ્હ**ળાજી **પદ્દમાવતી ટ ઇંચ સ**ં.. ૧૫૮૯ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૩ શ્રેષ્ઠી વરૂવા.....પ્રણ્મતિ.

૧૧. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ધર્મનાથ ૪ ઇંચ સં. ૧૭●૩ વર્ષે મૂળસ'ઘે ભ૦ શ્રી મહાચન્દ્ર શ્રી સ'ઘવી પૃજા ભાર્યા સહે∞જા પુત્રી રમાયી નમતિ.

કર. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ૪ ઇંચ સ∴ ૧૭૦૩ **વાલો**. **ઉપ**રના લેખ.

૬૩. ધાતુની પ્રતિમા ગા ઈંચ સં. ૧૪૯૭ શ્રી મૂળસાંથે શ્રી ભ૦ સકલકીતિ હુમડ દ્યાતિય મહાકરના ભાર્યો ભાલી સુત...... પ્રણમતિ.

ક્ઝ. પારસનાથની પ્રતિમા ધાતુની ૪ ઇંચ સં. ૧૫૯૬ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૩ રવઉ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી મહિભૂપણ પટે અ૦ શ્રી લંદમીચંદ્ર પ્રણમતિ.

૧૫. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ધર્મનાથ ૩ ઇચ સ.. ૧૧૯૯-વર્ષે જયેષ્ટ સુરી ૧૦ કાષ્ટા સંધે ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ટિતમ્ શા.. ક. પ્રાણ ધર્મનાથમ્ પ્રણમતિ.

રદ ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચ સ**ં. ૧**૬૨૩ માઘ શુદ ૨ શ્રી. સૂળસ'થે ભ……

६७ मात्रुता भारसुनाम आ ध्रम क. १ भर ३ वर्षे वैशाम

સુદી ૭ શ્રી મૂળસ**ેલે ગ્યા**ચાર્ય શ્રી જયફ્રીતિ <del>થા</del>૦ સુણ્દેય…નિત્ય<sup>..</sup> પ્રણુસતિ.

- ૬૮. ધાતુના યાંચ પરમેષ્કી ઘણાજ પ્રાચીન **સ**ં. ૧૩૪૭ વર્ષે. લેખ વાંચાતા નથી.
- કલ્દ. ધાતુની ચાવીસી, ૧૧૬ ગાળ આકારે સ. ૧૪૯૯ વર્ષે વેશાખ વદી ર વાર સોમે મૃળસાંધે સરસ્વિત ગચ્છે કું દકું દાચાર્યોન્ય ભુ બ બ્રી વિદ્યાન દી દેવા. તુ ૫૦ ભુ બ્રી દેવેન્દ્રકાર્તિ દેવા તુ ૫૦ ભુ બ્રી દેવેન્દ્રકાર્તિ દેવા તુ ૫૦ ભુ બ્રી દેવેન્દ્રકાર્તિ દેવા તુ ૫૦ ૧૦ શાબ્ય બ્રી વિદ્યાન દી દેવા. તૃદશુરૂપદેશાત હુમુ લશે શંધી હાપા ભાર્યા વીન્યુ તથા: પુત્ર હિરા ભાર્યા રતના બ્રેષ્ટી હાપા બ્રાતા સંપાય. જાયા પઢ તથા: પુત્ર પદ્મા ભાર્યા કાલુ ભાતુ દિદાયથા ગારાદે તૃતીય ભાતુ નરદેવ ભાર્યા પુરજી પલીતામ મધ્યે બ્રેષ્ટી પદ્માભાર્યા કાલુયા ભર્તા બ્રયાર્થમ બ્રા અનંતનાથ ચતુરિય શિતકા કારાયિતમ.
- ૭૦. પંચપરમેકી ધાતુના પાર્શ્વનાથ સહીત. નીચે ઘ<mark>ણુંજ</mark> કાતરકામ છે.
- સં. ૧૫૯૪ વર્ષે ફાલ્યુન વદી ૧૦ રવી શ્રી મૃળસંધે ભ૦ શ્રી. વિદ્યાનંદી ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી મલ્લીભૂષણ ત૦ ૫૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી અભયચંદ્ર ગુરૂપદેશાત આર્યો કમળશ્રી તસ્યાઃ ચેલિકા, આર્યો શ્રી જિનશ્રી તસ્યાઃ ચેલિકા, આર્યો કલ્યાણશ્રી નિત્ય' પ્રણમતિ.
  - ૭૧. પંચપરમેકી છે" ધાતુના.
- સ. ૧૬૨૨ વૈશાખ સુદી ૩ સામે શ્રીમૂળસ લે બ ૦ શ્રીસુમતિક તિ તે તદુર પદેશાત હુમડ વધામાના ભાષી વનાદે, ભ્રાતા વિપા, ભાષી શા. મનાભાર્યા મક્સાદે સુત ખીજ સંદે લધુભ્રાતા કિકા ભાર્યા કારમદે વિદા, સુત સ લ્લા એતેથી શાંતિનાથ મ'ચ કલ્યાસુક નિસમ્ પ્રસ્મૃતિ.
  - **૭૨. ધાતુની ચાવીસા ૧૨ ઇ**ચ.

સં. ૧૫૭૫ વર્ષે મહા સુદી કે ગુરૂ શ્રી મૂળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે ' ખળાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભગ શ્રી ભુવનકીતિ' દેવા તગ્ પગ ભગ શ્રી વિજયકીતિ' ગુરૂ- પદેશાત હુંમડ જ્ઞાતિ ભુધ ગાત્રે શા શિવ ભાર્યા લાલુ સૂત શા મનાર ભાર્યા સોનાઇ પુત્ર વર્ધમાન એતે શ્રી સુમતિનાથમ્. નિત્ય' પ્રહ્મિતિ અહમીદાવાદ વાસ્તવ્યમ્.

૭૩ ધાતુની ચાવીસી ૧૨ ઈંચ સં. ૧૫૪૭ વર્ષે શ્રી ગાંધાર -મંદિર ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી ઉપદેશાત હુયડ જ્ઞાતિ સંઘવી ધાવર -સંઘવી સોમા સંઘવી વીરપાળી શ્રી જીન ચાવીસી કારાપિતમ્ શ્રી -પરવા ભાર્યો ધર્મી સૂત શ્રેબે દાહદા માહઇચા પ્રતિષ્ઠાપિતમ. ભ. શ્રી -મલ્લીભૂષ્ણેન પ્રતિષ્ઠીત્મ.

હ્ય. ચોવીસી ધાતુની ૧૦ ઇંચ ૧૪૯૯ વર્ષ વૈશાખ વદી ૨ સોમે શ્રી મૂળસંધે કુંકુકુદાચાર્યા ભ૦ શ્રી પદ્માનંદી શિષ્ય દેવેન્દ્રકિર્તિ ચ્યાચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતિ પાઃ માડણુ ભાર્યો તહકુમૂત.....જીનદાસ શ્રી આદીનાથ પ્રતિમા કારાપિતમ્.

૭૫. ચાવીસી ધાતુની ૧૨ ઇંચ સ.'. ૧૫૪૫ વર્ષ વેશાખ વદી ૧૨ રવા શ્રાં મૂલમાંથે બ૦ શ્રા દેવેન્દ્રકોર્તિ બ૦ શ્રાં વિદ્યાનંદી પટે મલ્લીભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ મેવાડાજ્ઞાતિ રોષ્ટી ધનાબાર્યા બાઇ ધની સૂત સેવાલા બાર્યા બાઇ નાચી તથા આસી સૂત ચાગીકાસ તેન.

૭૭. ચાવીસી ધાતુની ૧૨" શાકે ૧૫૬૭ શ્રી મૂલેસ ધે સેનગણે

ભ૦ સામસેન ઉપદેશાત્ જૈન જાતિ કલખાદે સ'ઘવી બાલરાટી. સ'ઘવી ગાંજાઇ રાકમાઇ સ'ઘવી બાેયસેન સ'ઘવી સ'તાઇ રૂપબાદિ તીથ°કર ચતુ°વિશ'તિ નિત્ય' પ્રહ્યુમતિ.

૭૮. ધાતુની ચાવીસા ૧૨" સં. ૧૫૨૫ વર્ષ કાલ્યુન સુદી છે. શનો શ્રી મૂળસ'ધે ન'દીસ'ધે બલાતકાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી ભે વિદ્યાન'દી તતપટે ભે શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તતપટે ભે શ્રી ગુરૂપદેશાત હુમડ શાંતિ શા. વજા ભાર્યા દિકમદે. સુત શા. દેવા ભાર્યા વાંકલદે કમે ક્ષયાર્થમ્.

**૭૯. પ**ંચપરમેપ્કી ધાતુના **હ**"

લેખ—સં. ૧૫૨૮ શ્રી મૃળસંધે લગ્ શ્રી સકળકીર્તિ, લગ્ ભુવનકીર્તિ હું, શુર્વેશ્વર ગાંત્ર શ્રેષ્ઠી જડતા ભાર્યા હાંસુ સુત નરમાલ ભાર્યા ગહુ એતે શ્રી મલ્લીનાથ જિન' પ્રહ્મિતિ વૈશાખ વદી ૧૧ વાર શુધે.

૮૦. ધાતુના પંચ પરમેપ્કી હ"

ં લેખ—સં. ૧૫૨૨ વર્ષ પાેષ વદી ૫ વાર સુધે શ્રી ભ. શ્રી સામકાર્તિ નરસિ હપુરા જ્ઞાતિ શા. ખીવર ભાર્યા શાદ્ર શ્રેયાંસનાથ કારાપિતમ.

૮૧. પંચયરમેકી ધાતુની ૧૮ ઈંચ. ઘણીજ પ્રાચીન. ઉત્તમ ખનાવટ છે. વચમાં પાર્શ્વનાથ આજુબાજુ એ પદ્માસન અને બે કાયાસર્ગ ઉપર પાર્શ્વનાથ અને આજુબાજુ પદ્માવતી અને નીચે એ બાજુ પદ્માવતી એ રક્ષિકાઓ એ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી અને એ વાઘ છે.

સં. ૧૫૪૧ વર્ષ જેઠ વદી ૫ શુક્રે મૃ. સંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાતકારગં કુંદકુંદાચાર્યાન્યયે ભ૦ શ્રી શ્રીમદ્ પદ્મનંદીદેવા ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્રીતિ ત૦ ૫૦ ભ૦ ત્રિભ્વનક્રિતે સ્થાચાર પદ્મનંદી ઉપદેશાત બગેરવાલ જ્ઞાતિય શાહુલા ગાંત્રે શા. ધાના ત્રસ્ય ભાર્યા યેલું રૂપીણી ત૦ ૫૦ શા. ધર્માસંહ વીરવ ભાર્યા મેરાઇ

તસ્ય પુત્ર શા. માના તસ્ય ભાર્યા ફના દ્વિતીય પુત્ર શા. કેલ્હા તસ્ય ભાર્યા કુંવરી તતપુત્ર કેમા, નેમા, શા. ગૌષ્ણા ઇદં ભિંભે કારાપિતમ્ કમ્પક્ષયાર્થમ્

૮૨. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ધા.

લેખ—સં. ૧૭૨૩ વર્ષે ફાલ્યુણ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી મૂળસંધે ભારતીયચ્છે બલાતકારમણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વાદોચંદ્ર ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા હ્યાતીય શા. જીવરાજ બાઇ આ બાર્યા જીવાદે પદ્દમાવતી પ્રણમતિ.

૮૩. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ કાા.

લેખ—સં. ૧૩૮૧ વૈશાખ સુદ ૭ મ. સ્ત:ઁઋણે નનાઇ તાય-ત્ત્રાદિ શ્રાવકાઃ મૃર્તિઃ કારાપિતા……..

૮૪. પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ પાા.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુરી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસાંઘે લબ્ શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત્ સારા અમલ તદ્ ગૃહભાર્યા ભાઇ ઇન્દ્રમણી તત્યુત્ર રામજી તામકુંદજી—

૮૫. પંચમેરૂ ધાતુનાં ઉચી ઈચ ૬.

લેખ-રઘછ વિધ્રસ

૮૬. ચૌમુખ ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ઈચ ગ્રા.

લેખ—શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીરાંદ બાઇ વાકડી કમ**ર**ક્ષય નમતિ.

૮૭ ધાતુની અંભા માતાજીની મૃતિ ઉચી ૪ ઇંચ. લેખ નથી.

. ૮૮. ચરણપાદુકા ધાદ્યના શા×શા.....

લેખ- ભાગ મી વિશાળપ્રતિ નમ, શ્રી મ**લ્લીભૂવના** ભાગ લક્ષ્મી-ચાંદ પ્રણમતિ.

de. Propriet Andr Cultivity

ક્રેમ-- શ્રી દેવે દ્રશ્રીત શિષ્ય શ્રી વિદ્યાન દી કારાપિતમ ગુરૂપાદકેયમ .

૯૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ કેણ સહિત ઈંચ દાા લેખ—સં. ૧૩૬૦ વર્ષ માઘ સદી ૧૨ રવી શ્રી મૂળસંધે...

૯૧. અભિનંદન ધાવના પદ્માસન ઉંચા ઈંચ ગા

લેખ—સં. ૧૬૦૦ વૈશાખ સદ ૧૫ શની શ્રી મળસાંથે આ. શ્રી વિદ્યાન દી ગરાપદેશાત સિં**હપુરા** ગ્રાતીય શ્રેષ્ટ્રી લાશા ભાગ માઇ સત શ્રેષ્ઠી નાથા ભાગ લખસ ભાગ હીરા કારાપિતમ.

૯૨. શ્રી વાસપૂજ્ય ધાતુના પદ્દમાસન ઊંચા ઇંચ ૬

લેખ—સં. ૧૬૪૨ વૈશાખ સદી હ સોમે શ્રી મળસાંઘે ભ૦ શ્રી મલ્લીભ્રષ્ણાપદેશાત સિંહપુરા નાતીય શ્રી શ્રેષ્ટ રાણા ભાવ સાંધુ સત સગણીયા ભાર્યા સાહપિણી કહનાઇ જોતાક શ્રી વાસુપૂજ્ય રાહિણી પ્રશમતિ.

૯૩. પાર્શ્વનાથ ધાતના એ બાજા પદમાવતી સહિત ને એ સપ ચિદ્ધ સહિત. ને ૯ કેેેે સહિત ઉંચા ઇંચ જા

લેખ-સંવત ૧૭૧૩ વર્ષ મુળસંધે ભુબ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત શા. ગરીબદાસ વાયમમલ્લ પ્રણમતિ ચૈત્ર વદી ૧ ગુરૂ.

૯૪. પાર્શ્વનાથ ૯ કેએ સહિત ધાતુનાં એ બાજા પદમાવતી સહિત ઉંચા ઇંચ ૬ પાછળ ધાતના ભામ'ડળ ને પાર્શ્વનાથ સહિત. લેખ—સંવત ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી કાષ્ટ્રાસાંઘે.....

હપ, સિદ્ધની પ્રતિમા ધાતુની ઉંચી ઇંચ કાર્ક સ્વ. દાકારદાસ ડાહ્યાભાઇ ટાપ્રી**વાળાના સ્મરહાર્થે હા. સા. અમરઅંદ લોકોરદાસ** ટાપીલાળા મામ સરત વીર સં. ૨૪૮૦ (૨૦૧૦) વૈશાખ સુદી ૩ **अध्यक्ष** 

कर. यक्कसत धारावी अलिया-व्यक्ति क्रिया शा े क्षिप्रकार्यस्य १५१५ वर्षे ये। व पदी १ न्त्री वेशस्य स्वर શ્રી સકલકોતિ તત્પટે ભાગ શ્રી ભુવનકોતિ શ્રી પરળત ભાગ નરબદેઃ ભાગ ગામતી પ્રણમતિ.

૯૭. પાર્શ્વનાથ પદ્માસન સર્પ ચિદ્ધ સહિત ઉપી ઇચ ૮ લેખ નથી. બેઠક માેટી ધાતુની છે.

૯૮. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ જાા

લેખ—સ. ૧૬૬૦ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૫ **ઝુધે શ્રી કાષ્ટાસ**ંઘે. ભ૦ શ્રી રામસેના. ભા૦ પદ્મ૦ શ્રી ૫ શ્રી ભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ **નરસિંહ-**પુરા ત્રાતીય કલશમૂર ગાત્રે શ્રી ભીમજ પુત્ર કુંવરજી નિત્યે પ્રસ્થુમતિ.

૯૯. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ગા

લેખ—સ'. ૧૧૩૧ વર્ષે માઘ વદી ૮ સોમે કાષ્ટાસ'થે લબ્ શ્રી ભૂષણ......છવરાજ.....

૧૦૦. પાર્થ નાથ ધાતુના ૭ ફેેેેેેેંગુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪

લેખ—સં. ૧૬૧૩ વર્ષે માધ સુકી ૧૧ શ્રી મૂળસ'ધે ભ૦ ત્રી શુભચંદ્રોપદેશાત હુંમડ ગ્રાતી સં. નારદ ભા......

૧૦૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઈંચ ૩

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે કાષ્ટ્રાસંઘે ભ૦ ચંદ્રકિર્તી...અમ્રવાલ.

૧૦૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૩

લેખ—શ્રી મૂળસ'ધે ભ૦ શ્રી રામકીતિ ઉ. ળા. લાડકી.

૧૦૩. **ધાતુની ચાવીસી**—વચમાં ત્રણ કાયાત્સગ° પ્રતિમા સહિત ઉ<sup>-</sup>ચી ઇચ હાા આગળ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી પદ્દમાવતી છે.

લેખ—સ. ૧૭૩૦ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસાંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ શ્રી સકલકીતિ તદાન્વયે ભ૦ શ્રી પ. દેવેન્દ્રકીતિ ગુરૂપદેશાત હુંમડ જ્ઞાતિ ગાંધી સરતાહ્યુ ભા૦ સરતાહ્યુદે સુ. ગાંધી સરદાસ ભા૦ શહ્યુગારદે સ્૦ માં. મુણદાસ ભા૦ વાલમદે સ્ત. સા. અવિરાજ ભા૦ ખુજાયદે એતે ચુતુ વિ'શતિ તીય કરાનુ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૦૪. ચાવીસી ધાતુની. વચમાં ત્રણ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા સહિત અતિ પ્રાચીન ઉંચી ઇંચ ૯.

લેખ—સ'વત ૧૩૪૩ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ સોમે......

૧૦૫. ચોવીસી ધાતની વચમાં ત્રણ કાર્યોત્સર્ગ પ્રતિમા સહિત. નીચે પદ્માવતી ને શ્રાવક શ્રાવિકા સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૫ સુધે શ્રી મૂળસ**ંધે** ભા શ્રી સકલકિર્તિદેવા તુ ૫૦ ભા શ્રી ભુવનકિર્તિ તુ ૫૦ ભા શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હું મડ ગ્રાતીય સંધવી ભાજ ભાર્યા જસો-મઇ એતયોઃ સત સં. જાબડ ભાવ સંસાડા ભાવ સૌવડુંગર ભાત સં. ધર્મદાસ ભગિની ધર્મિણી કર્મિણી બાક નિત્યં પ્રણમતિ...

૧૦૬. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ઉંચી ઇંચ ૧૦. આગળ ઘર્સા ચિત્રા ક્રાતરેલાં છે.

લેખ—સં. ૧૬૧૮ વર્ષ માઘ સુદી પ શ્રી મૂળસ'ઘે સરસ્વતિ-**ગચ્છે ભ૦ સક**લકોર્તિ ત૦ ૫૦ **ભ**૦ શ્રી ભવનકોર્તિ તસ્યગર **ભાતા** थ. જિનદાસ ઉપદેશાત શ્રીમાલી ગ્રાતીય માતી ગાધા ભાગ ગૌરાદ-સત લાખા ભા૦ ગૌરાઇ.....

૧૦૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૭ ફેણ સહિત. ઉંચી ઇંચ ૮.

લેખ—સ: ૧૫૪૮ વર્ષ<sup>°</sup>......લેખ ધસાઇ ગયેલ હોવા**થી** વ ચાતા નથી.

૧૦૮. હાથી ધાતુના અંબાડી સહિત ને કાઇ બાઇ હાથીને હાંકી રહી છે. હેંચાઇ દીંચ ૧૪ ની છે.

૧૦૯. ચરણપાદુકા ધાતુનાં—૩×૩

લેખ—શ્રા મૂળસ ધે—નમઃ…ચરણની આજુબાજી બંબ તું નામ ते वं यातं नथी.

70 **. ૧૧૦. ચરણપાઇકા ધા**તના રાજરા

લેખ—શ્રી મૂળસ ધે ભ૦ શ્રી સકલકીતિ, ભ૦ શ્રી વિમલકીતિ સં. ૧૫૨૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૨ સોએ હંબડ ન્નાતીય સં. વીકા.....

૧૧૧. પાંચ ચરણપાદુકા ધાતુના રાા×રાા

લેખ<del>. સ</del>ં. ૧૫૨૪ વર્ષે ભાદરવા સુદી ૧૪ સનો હુંબડ શ્રેષ્ઠી જેશ'ગળામ ભા૦ દેઉ સત ધર્મા ભા૦ ભક્તિ સત.....શ્રી મૂળસ'ધે ભુગ શ્રી સફળુરીતિ તું પુરું ભુગ શ્રી વિમલે દ્રશીતિ જિ**નદાસ** જાહ્ય પ્રણમતિ.

૧૧૨. ચરણપાદુકા ધાતુના ૩×૩

ેલેખ—લે શ્રી પ્રભાચંદ્રાય નમ: સં. ૧૬૪૮ લેંગ વાદીચંદ્રોન પદેશાત શ્રી ગ'ધારવાસી શા. જનેસ સવા ભા૦ નીનાડે સુત સં. સેનજી ભાગ ૪......

૧૧૩. તીન ચૌવીસી યંત્ર ૧૩×૧૩ ગાળ. તાંબાનું.

લેખ—સં. ૧૮૮૪ કા વર્ષે શક સં. ૧૭૪૮ ભાદપદ માસે શુકલ પક્ષે અષ્ટમી તિથી ગુરૂવારે શ્રીમત કાષ્ટાસ ધે ન દીતટગચ્છે વિદ્યાગણ ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે તદનુક્રમે ભ૦ શ્રી સરે દ્રધીર્તિ તું પુરુ ભાગ શ્રી દેવે દ્રકોર્તિ મેદપાટ જ્ઞા. શ્રી ચંદ્રકોર્તિ —યંત્ર-વિધાન પ્રણમતિ. યંત્રની વચ્ચે નીચે પ્રમાણે ક્ષેખ છે-

🕉 હીં શ્રી પરમાયદાણે અન તાન ત ज्ञान શકતયેમ્યા હીં નમः ૧૧૪. સમ્યગતાન યંત્ર-૮ કાડાનું ગાળ <del>પાલુ</del>નું પાા×પા નું

લેખ-સં. ૧૬૮૫ વર્ષે માહા વદી ૪ રવી શ્રી મૂળસાંધે અ૦ રામકોતિ<sup>૧</sup> ત૦ ૫. ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ હું. સા. કલ્યાણ ભા૦ રહીયા સમ્યગ્રાન પ્રણમતિ.

૧૧૫. સમ્યગૃદશંન યાત્રે. ધાલુનું ૪×૪ તું.

ે તેખ સ. ૧৬૪૮ વર્ષે કાલ્યું સુદી પ શકે ન દાતે અચ્છે વિદ્યાગણો......

૧૧૬. સમ્યક્**ચારિત્ર યંત્ર ધાતુનું ૪**૧x૪૧

લેખ—સં. ૧૭૪૮ ચૈત્ર સુદી પ રવા શ્રી સુરે'દ્રક્ષ્મિતિ' પ્રતિષ્ટિ-ત્તમ્ ય'ત્રમ્

૧૧૭. દશ લક્ષણ યંત્ર ગાળ ધાતુનું ૪x૪

લેખ—શકે ૧૧૫૯ કાગુણ વદી ૨ શ્રી મૃળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે અળાત્કાર ગણે ભ૦ શ્રીપદ્મક્રીર્ત ઉપદેશાત્ ખાઇ હંસાગાઇ પ્ર**ણુ**મતિ.

૧૧૮. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ પ×પ

લેખ—સં. ૧૬૦૦ શ્રી કાષ્ટાસંધે ભ૦ શ્રી…ક્ષ…પ્રતિષ્ટિતમુ

૧૧**૯ સમ્ચગ્દર્શન ચંત્ર**—ધાતુનું પાા×પાા

લેખ— સં. ૧૬૮૫ વર્ષે માહા વદી ૪ રવૌ શ્રી મૂ**લસંધે લ•૦** શ્રી રામકીર્તિ ત. ૫. ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત <mark>હું. સા. સદનજી</mark> માતા અણ્સર શ્રી દર્શન નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૧૨૦. સિલ્સ્ચક યંત્ર—પા×પા ધાતુનું.

લેખ-સં. ૧૭૪૬...લેખ વંચાતા નથી.

૧૨૧. સાલહકારણ યંત્ર તાંત્રાનાં ગાળ ६×६

લેખ—સં. ૧૫૬૯ વર્ષે મૂળસંધે ભ૦ શ્રી……..

૧૨૨. ઋષિમંડળ યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૧૧ા×૧૧ા

લેખ—સં. ૧૭૧૨ વર્ષે માહા વદ છ શકે કાષ્ટાસંઘે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભુ શ્રી રામસેનાદે અનુક્રમે ભુ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ ત. પ. બુ શ્રી સુરેન્દ્રશિતિ પ્રતિષ્ઠિતે સુરત ખંદર નરસંગપુરા શ્રાતે કુંકાલાલ ગાત્રે સંધ્વી સુંદરદાસ હીરજી તથા સં. ત્રોકમજી હીરજી તથા શેઠ સુંદરદાસ સુત હરીદાસ સુત જગજીવનદાસ મે ક્ષિમંડળ યંત્રમ્ પ્રશ્રુમતિ નિત્યમ્ સુંદરદાસ પુત્ર ચંપામાઇ સુત સુશાલયંદ બાઇ સંધર્સન.

१२ : सम्बंध बारिने यंत्र - कर्तुन शारशा नुः

લેખ—સં. ૧૮૩૫ વૈશાખ વદ ૧૧ શુક્રે ભ૦ શ્રો રામક્રીતિજી ઉપદેશાત ગાંધી અમીદાસ મેતા

૧૨૪. સિદ્ધચક્ર યંત્ર—ધાતુનું જાા×જાા ગાળ.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી ર શનો શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી સકલકી તિ તદન્વયે ભાગ શ્રી ક્ષેમકી તિ ત. પ. ભાગ શ્રી નરેન્દ્ર-કી તિ ગુરૂપદેશાત્ સંધવી તેજપાળ શ્રી સિદ્ધચક્ર યંત્રં નિત્યે પ્રખ્યાતિ.

૧૨૫ **સમ્ચજ્ઞાન ચંત્ર**—ધાતુનું ૪ાાા×૪ાા નુ.

લેખ—સ. ૧૭૬૨ વર્ષે માલ માસે શુકલ પક્ષે વદી છ શુક્રે ભ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિ કાષ્ટ્રાસંઘે નરસીંગપુરા સંધવી શ્રી સુંદર હીરજી તથા સંધવી ત્રીક્રમજી હીરજી હરીદાસ સુંદર.

૧૨૬. ચરણ પાદુકા—ધાતુની સા×સાા લેખ નથી.

૧૨૭. (ત્રોકાણ ચંત્ર—સક્લીકરણ યંત્ર તાંબાનું સા ઇંચ લેખ નથી.

૧૨૮. સકલોકરણ ત્રિકાણ યંત્ર ૪ ઇંચનું.

૧૨**૯.** યંત્ર તાંભાનું ૧૬ કાેઠાનું વચ્ચમાં **ઝાં**ફે છે ૩×૩ ૧૩૦**. વરૂણ દેવી ચંત્ર—**આઠ કાેઠાનું તાંભાનું ૪ાાા×૪ાાા ૧૩૧. ઓ'–ક્રો'–હીં–યંત્ર તાંભાનું ૩×૩ નું.

૧૩૨. **લ'-ક્ષિ-અૌ'-હીં ચ**°ત્ર <mark>તાંબાતું</mark> ચારસ ૪ાાા×૪ાા ૧૩૩. મૂર્તિ વગરતું ધાલુતું સિંહાસન—**ગા ઇચ**તું.

લેખ—સ. ૧૭૨૦ વર્ષે કાષ્ટા સધે માશુર ગચ્છે લાહાચાર્યાન્વયે ભા• શ્રી કુમારસેન ત. પ. ભા• શ્રી મેલકોર્તિ ત. પ. ભા• શ્રી ગુણભદોપદેશાત જેમતાલ ઝાતીય…નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

૧૩૪. પંચ પરમેશી—પંચ ધાતુના ગા ઇંચના ઘણા પ્રાચીત. લેખ નથી.

૧૩૫. પંચપરમેકી ધાલુના ક ઇચના. લેખ નથી.

૧૩૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેપ્યુ સહિત ૧ા ઇંચ લેખ નથી.

૧૩૭. પદ્માસન ધાતુ પ્રતિમા—૧ા ઇચની લેખ નથી

૧૩૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુ **૭ ફે**થુ સહિત. લેખ નથી. **૧ા ઈંચની** સં. ૧૭૨૨ વંચાય છે.

૧૩૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચુ સહિત ૧ા ઇચના લેખ—મૂળસંધ ભ૦ મહીચંદ્ર.

૧૪૦. પાર્ધ્વતાય ધાતુની—ર ઇંચની લેખ—મૂળસંધે લ૦ શ્રીભૂષણુ.

૧૪૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની—૧ાા ઇંચની ૭ ફેચ્યુ સ**હિત.** લેખ—સંવત ૧૫૭૩ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર. ૧૪૨. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્ય સહિત ૨ ઇંચની

લેખ—શ્રી મૂળસંધે ભુ શ્રા લક્ષ્મીચંદ્ર.

૧૪૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ૧ાા ઇંચના **લેખ** નથી વંચાતા.

૧૪૪. પાર્ધાનાથ ધાતુ રાા ઇચની લેખ—મૂલસંધે શ્રી વિદ્યાનંદ.

૧૪૫. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેપ્સ સહિત ધતુના રાા ઇંયની

લેખ—થી મૂલસાંધે ભાગ શ્રો સુત્રનકીર્તિ તા ૫૦ **સા** -ત્રાનસુષસપદેશાત.

૧૪૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેચ્યુ સહિત રા ઇચની. લેખ નથી.

૧૪૭. પાશ્વનાથ ધાતુના સામ ઇંચના. ૭ ફેર્સ સહિત.

લેખ—સં. ૧૬૬૬ મૂલસંધે શા જિનદાસ પ્રચુમતિ.

૧૪૮. પાધનાથ ધાતુના હ ફેપ્યુ સહિત ક ઇચના

લેખ—સં. ૧૫૬૦ વર્ષે શ્રી મૂળકાંધે કાયર ગ્રાતિ સામા ભાગ સોનાઇ પુ. નરસિંગ પ્રશુમતિ. ૧૪૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેલ્યુ સહિત રાા 💆 તા.

લેખ-સં. ૧૭૫૦ વર્ષે મૂળસાથે ભ૦ શ્રી ક્ષેમક િર્ત.

.૧૫૦. પાર્ધાનાથ ધાતુ ૭ ફેલ્યુ સહિત ૨ાા ઇંચની. લેખ— છે પણ વંચાતા નથી.

૧૫૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુ હ ફેશ સહિત ટાા ઈંચની. લેખ—નથા. ઘસાઇ ગયેલાે છે.

૧૫૨. પાર્ધાનાથ ૭ ફેચ્યુ સહિત ૩ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૨૬ શ્રી મૂળસંધે શ્રી હાપા ભા૦ દેયા નિત્ય પ્ર**થ્**મતિ.

૧૫૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૭ ફેચ્યુ સહિત ૨ ઇંચની ક્ષેખ—શ્રી સળસધે

૧૫૪. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેસ સહિત રાા ઇંચની.

લેખ-શ્રી મૂળસાંધે શ્રી વિદ્યાન દી કારાપિતમ.

૧૫૫. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેચ સહિત ૩ ઈંચની. લેખ નથી.

૧૫૬ પાર્શ્વનાથ ૭ ફેલ્યુ સહિત ૩ ઈંચની.

લેખ—૧૫૭૬ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૬ સામે શ્રી કાષ્ટાસાંધે ભ**્** શ્રી વિશ્વસેન પ્રતિષ્ઠિતમ

૧૫૭. પાર્યાનાથ ૭ ફેપ્યુ સહિત રાાા ઇચના.

લેખ—સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસ લે વેણીશા

૧૫૮. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેશ સહિત ધાલુની ગા ઈચની. લેખ—સદ ૧૩ મલસંથે

૧૫૯. પાર્શ્વનાથ છ ફેચ સહિત ધાતુ રા ઇચની. લેખ—વંચાતા નશી.

૧૬૦, પાર્શનાથ ત્રણ ફેપ્યુ સહિત ધાતુના કા ધંચની. લેખ—વંચાતા નથી. / ૧૬૧. પાર્ચાનાય હ કેપ્યુ સહિત રા ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૫૬૩... મૃળસંથે
૧૬૨. ચૌમુખ મૃતિ ધાતુની ઢા ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૭૬૮ ધર્મચંદ્ર જગભૂષ્યુ.
૧૬૩. ચૌમુખ ધાતુના પ્રતિલા ઢા ઇંચની.
લે—સં. ૧૫૧૭ વર્ષે.....પોરવાડ જ્ઞાતીય.....
૧૬૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા રાા ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૫૨૨ શ્રી મૂળસંથે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત.
૧૬૫. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુ રાા ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૮૨૭ પૌષ સામે મૂળસંથે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિ ૧૬૬. પદ્માસન ધાતુ પ્રતિમા ૨ ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૯૩૬ ભા૦ શ્રી શુભચંદ્ર.
૧૬૭. આદિનાથ પ્રતિમા ધાતુ ૨ ઇંચની.
લેખ—સં. ૧૭૩૬ ભા૦ શ્રી શુભચંદ્ર.

લેખ – સં. ૧૭૩૬ વર્ષે ૧૬૯. પદ્માસન મૃતિ ધાતુ ૨ ઇચની. લેખ — સં. ૧૫૦૦ વર્ષે મળસથે

૧૬૮. પદ્માસન મૃતિ ધાતુની ૪ ઇંચની.

૧૭૦. પ્રમાદ્મન મૂર્તિ ૨ ઈંગની ધાતુની. ક્ષેપ્ય—કાષ્ટ્રા સંધે શ્રી નેમિનાય.

૧૭૧. પદ્માસન ઋતિ ધાતુની રક્ષ ઇંચની. લેખ—સં. ૧૬૭૧ વૈશાખ સુદી પ. ૧૭૨. પદ્માસન ધાતુની રાા ઇંચની, લેખ—સં. ૧૭૪૯ લપે અથી ભાષાછે.

૧૭૩. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની પ્રાચીન શાા ઈંચની. લેખ-શ્રી મળસં ધે

૧૭૪. પદ્માસન ધાતુની મૂર્તિ ર ઇંચની.

ક્ષેખ--નથી.

૧૭૫. રત્નત્રય મૃતિ ધાતની ૨ ઇંચની

લેખ— સં. ૧૪૬૮ પ્રાચીત. **ધ**સાયેલા છે.

૧૭૬. તેમિનાથ પદ્માસન ધાતની ૧ાા ઇંચની.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે

૧૭૭. પદ્માસન ધાતુની ૧ા ઇંચની.

ક્ષેખ-વંચાતા નથી.

ં ૧૭૮. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતની ૧ા ઇંચની.

क्षेण-भूणसंध विभणनाथ.

૧૭૯. પદ્માસન ધાતની શા ઇંચની.

લેખ—વંચાતા <del>ન</del>થી.

૧૮૦ પદ્માસન મૃતિ ટ ઇંચની આગળ છે સિંદ છે.

લેખ—સં. ૧૫૩૩ વર્ષે સાડી હ છાદે શ્રી કાષ્ટાસાંથે ભાગ શ્રી સામક્રોતિ'.....

૧૮૧. પદ્માસન મૃતિ ૧ ધાત ૨ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૩૦ મૂળસધે પ્રભાચંદ્ર ગંગાદે પ્રશામતિ.

૧૮૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૧ા ઇંચની.

લેખ-- મળસ ધે.

૧૮૩. પદ્માસન ધાત મૃતિ શા ઇંચતી.

લેખ--શ્રી મળસંધે શ્રી ચંદ્રીપદેશાત.

૧૮૪. ચૌમુખી પ્રતિમા ધાતની આ ઇંચની.

લેખ-સ. ૧૭૩૬ વર્ષે સિદાર્થ નામ સવત્સર શ્રી કાષ્ટ્રાસ થ ન દીતરમચ્છે ભ. શ્રી ચંદ્રભૂષ્ણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભાઇ લાલભાઇ .....

૧૮૫. ૪ ધાતુની પદ્દમાસન લાંભી ખેઠકવાળી પ્રતિમાં જા જીયતી, લેખ નથી.

૧૮૬. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાચની પ્રતિમા ઉચી ૭ ઇચ.

લેખ-૧૫૪૮ વર્ષ......લેખ માટા છે પણ ધસાઇ મયા છે. વ'ચાના નથી.

૧૮૭ સફેદ પાષાષ્ટ્ર કાચાત્સર્ગ પ્રતિમા પ ઇંચની.

૧૮૮. સકેદ પાષાજા કાયાત્મર્ગ પ્રતિમા પ ઇંચની (બીજી)

૧૮૯. કાળા પાષાજાની પદ્દમાસન પ્રતિમા પા ઇંચની. લેખ નથી.

૧૯૦. પાર્શ્વનાથ કાર્યોત્સર્ગ ધાતુની પ ફેશ સહિત. ઇંય ઢાા લેખ નથી.

૧૯૧. સફેદ પાષાણ પદુમાસન મૂર્તિ રા ઇંચની લેખ ન**યા.** 

૧૯૨. સફેદ પાષણ પદ્માસન મૂર્તિ ૩ા ઇંચની.

**લેખ**-નથી.

· **૧૯**૩. કાળા પાષાસની મૃતિ<sup>ર</sup> ર<sup>-</sup> ઇંચની.

લેખ-તદ્દન ધસાઇ ગયેલા છે.

૧૯૪ સફેદ પાવાણની પદ્માસન ૧ામ ને ૧મ ઇંચની બે

**૧૯૫. ચૌમુખ સફેદ પાષાણની પ્રાચીન આ ઇંચની લેખ-નથી.** 

૧૯૧. પ્રતિમા ૭ ત્રણથી ગા ઇંચ સુધીની લેખા-નથા.

૧૯૭ ક્ષેત્રપળ કાળા પાયાશની રા ઇંયની જીવી લેખ નથી.

૧૯૮ સફેદ પાયાષ્ટ્રની દેવીની મૂર્તિ ઇંચ ૪ ની.

૧૯૯. સકેદ પાષાજી પદ્માસન મૂર્તિ ઊંચો દ ઇંચની સેખ-સં. ૧૬૮૩ વર્ષે . વધુ લેખ લસાઇ ગયા છે.

૨૦૦. કાળા પાષાચાની મૂર્તિ પદ્માસન **ઉચો** દા**ા ઇંચની.** સેખ-નથા ધરોજ ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૧. કાળા પાષાશ્વની મૃતિ પદ્માસન ઉચી ઇંચ દ.

ું 🖨 લેખ—વસાઇ ગયેલ છે:

૨૦૨. કાળી પાપાણની પદ્માસન પ્રતિયા 8 થી ઈંચ ક લેખ- છે પણ વંચાતા નથી. ઘસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૩. કાળા યાષાના મૃતિ પદમાસન ય ઇંચની **ક્ષેખ વંચાતા નથી. ધ**સાર્ગ ગયેલ છે.

૨૦૪. કાળા પાષાસ્ત્ર મૂર્તિ પદ્માસન ૪ાા ઇંચની લેખ વ'ચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૫. કાળા પાષાણ મૃતિ પદમાસન ૪ ઇંચની લેખ વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

રેંગ્દ કાળા પાષાસ્ત્રની મૃતિ પદમાસન ૩ ઇંચ લેખ વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૭. કાળા પાષાણની મૃતિ પદ્દમાસન ઢ ઇંચની લેખ વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયેલ છે.

૨૦૮. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણની પદ્દમાસન ટાા ઇંચની. ક્રેખ નથી.

ર ૯ સફેદ પાયાએ ઝૂર્તિ પદમાસન શેંચી આ ઇંચની લેખ નથી.

૨૧૦. સફેદ પાષાએ મૂર્તિ પદમાસન ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

ર૧૧. સફેદ પાષાણ પદ્માસન મૂર્તિ ૪ ઈંચની. લેખ નથી.

૨૧૨. સફેદ પાષાણ મૃતિં પદુમાસન ગા−કાા ક્રચિની.

૨૧૩, કાળા પાપાસાની પદમાસન પ્રાચીન સંદેમભાની કા ઇંચની. ખ તથી.

૨૧૪ પીળા પાષાચુની પદ્દમાસન પ્રતિમા જાા ઇંચની. લાભીજ પ્રાચીન જણાય છે

ક્ષેખ-ધસાઇ ગયા છે.

૨૧૫. કત્યા માલાસની તદ્દત ખેડાલ પ્રતિમા ઉંચી ક ઇંચની. લેખ-નથી (અર્જન હાય એવું જણાય છે.)

#### અજૈન પ્રતિમાએ ?

૨૧૬. લક્ષ્મીજી તાંબાના ઉંચી ઇંચ પ્રા

૨૧૭. બાળકૃષ્ણ ધાતુના ૨ાાા–૩ ઇંચના.

૨૧૮. બાળકૃષ્ણ બીજા ધાતુના ૨ ઇચના.

૨૧૮. બાળકૃષ્ણ ત્રીજા ધાલુના ૧ાા ધૈયના.

રર૦. કાળા પાષાસુની ચરસુ પાદુકા ર ઇચની ખંડિત.

૨૨૧. ૐ હીં ૐઃ હીં ટહીં ૐ ૐ યંત્ર લંખચારસ ધાતુનું ૪×૧ાા

રરર. કુંડલ યંત્ર તાંબાનું ૐ કોં વાળું.

રરઢ. પાર્શ્વનાથ હ ફેશુ સહિત ઉંચો ૪ ઇંચ સર્પલાં છત. લેખ નથી.\_

ર૨૪. ઋષભનાયજ ધાતુના પદમાસન પ્રતિમા. આ ઈયની.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ટ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંથે ભગ્ મેક્ચંદ્રો પદેશાત સં. ગૈવંત ભાગ......

ર૨૫. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૩ા

લેખ—સં. ૧૬૧૫ માઢા સુદી ૫ શ્રી મૂળસલે ભ૦ શ્રી દ્યાન-ભૂષણાપદેશાલ દુંખક દ્યાલીય સં. શ્રીબળ ભા વડાઉ–નિત્યં પ્રસુમિતિ-

રરક. ચાવીસી ધાતુની ૧ ગા ઇંચની. આગળ ચિત્રકામ છે.

લેખ— સં. ૧૫૫૯ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ રવો શ્રી મૂળસંધે ભવ શ્રી ભુવનકોર્તિ તું ૫૦ ભવ શ્રી દ્યાનભૂષણ તું ૫૦ ભવ શ્રી વિજવકોર્તિ ગુરપદેશાત હુંખડ ત્રાતીય શ્રેષ્ઠી રતના ભા. ગામતી દિ. ભારુ પુગી સુત વીસા ભાવ મકી તદ્ભાતા જિનદાસ ભાવ જસમાદે તદ્ભાત રામા ભાવ રમાદે તદ્ભાત જેદા ભાર્યા દેવદત્તા: શ્રેત્રે નિત્ય શ્રી સંભવનાય પ્રયુષ્ઠિ.

રરા. શ્રા પદ્માવતી સેફેંક પાષાજીની-ઉંચી ઇચ્ચ ૧૩ના \$ ૧૧૧ માર્જીનાય ફેલ્રુ સહિત કમલાગ્રન, એક ભાજી શાવક હાય: જોડીતે ઉના છે તે બીજી ભાજી હંસ છે

લેખ-સંવત ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખ સદી ૩ શ્રી મૂળ સંધે · ભદ્દારક શ્રી..... છવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ છે. તે **ધ**સાઇ ગયાે છે.

૨૨૮. તાંભાનું યંત્ર લંભચારસ હx ક નું ૧૬ કાઢાનું છે. તેમાં ઢંઠ શ્રી વગેરે તથા આંકડાઓ છે તે નીચે હોં કો ઢંઠ ્ર્રેંગ્ કો દઃ શ્રીંઃ ક્રોઃ ક્રોં છે. પદમાવતી યંત્ર હોય એમ લાધે છે.

રરહ. હ કાઠાનું ૧૫ નું યંત્ર તાંબાનું ૨x૩ નું અંદર ઔંદ્રહીં ્રશ્રી નમઃ વગેરે છે ને જગજીવન શ્રેય એમ લેખ છે.

લખ્ય તા. ૩૦-૧-૫૬ સાંજે ૬

## ભાંયરાની પ્રતિમાએા.

ર ૩૦. શ્રી શીતલનાથ મૂલનાયક સફેદ પાષાષ્યુ ઊ'ચી ઇંચ .૨૪ અતિ પ્રાચીન.

લેખ—સુઅરિત શ્રી નૂર્પાવક્રમાત સં. ૧૪૧૨ માધ શ્રી કાષ્ટાસંધે <sup>્</sup>વિદ્યાગ**ણે** ભ૦ ભાવસેન તત્પટ્ટે ભ૦ લક્ષ્મીસેન દેવા તત્પટ્ટે ભ૦ વિજયકોર્તિ વિજયરાજજ સરત બંદર વાસ્તવ્ય મેવાડા જ્ઞાતીય લખ શાખી-નિત્યમ પ્રહામતિ.

ર૩૧ પાર્લિતાથ—સફેદ પાષાણ સાત ફેલ્યુ સહિત ૧૧ા ઇંચની .સં. ૧૫૪૮....જનચંદ્ર.

રદર પાર્શ્વનાથ કેશ સહિત સફેદ સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સદી હ શ્રી મળસંધે ભાગ શ્રી જિન્ચંદ્રદેવ શાળ જીવરાજ પાપડીવાળ :**અ**તિષ્ઠિતમ

રક્રક. આદિનાથ સંકેદ પાષાજાની છેય ૧૦ ની સં. ૧૫૪૮ ~વાલા કોપ્ય**.** 

ર ૩૪. પ્રતિમા સંકેદ પાષા**ષ્ટ્ર ૧૦ ઇંચની, લાં**છન નથી, પ્રાચીન The first on the state of the first of ∗**છે** લેખ નથી.

ર ૩૫. ચંદ્રપ્રભ સંકેદ ઉંચાઇ ૮ ઇંચ સં ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે. ર ટર, તે મિનાય-સફેદ પાષાએ ઇંચ ૮ ની મૂળસંધે સં. ૧૬૪૧ વર્ષે માધ વદી ૧૭ છુધવાર ભ૦ શ્રી ગુણકોર્તિ ગુરૂપદેશાલ સંધવી શ્રી તેમિતાથ પ્રશંમતિ.

ર૩૭. નેમિનાય—સકેદ ૧૨ ઇંચની.

લેખ – સં. ૧૫૪૮ નાે જીવરાજ પાપડીવાળનાે છે

ર ૩૮. પાર્ધા નાથ સકેદ ખર્જાસન ઊંચી ૧૧ા ઇંચ આજુમાજુ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાણી ચમર કરે છે. ૧૫૪૮ નાજ લેખ છે.

ર ૩૯. પાર્શ્વતાથ સફેદ ૯ ફેપ્સ સહિત ૧૪ ઇંચની સંવતા ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૨૪૦. **પાર્ધાનાથ** સફેદ ૯ ફેપ્યુ સહિત. ૧૩ ઇ'ચની ઉપલાજ લેખ છે.

ર૪૧. પાર્શ્વનાથ સફેદ ઊંચાઇ ૧૫ ઈંચ ઉપલોજ લેખ છે.

૨૪૨. પાશ્વ<sup>6</sup>નાથ સફેદ પાષાષ્ટ્ર. ઉપલાજ લેખ છે.

૨૪૩. પાર્શ્વનાથ સકેદ સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે

૨૪૪. ધાલુની પ્રતિમા શ્રેચાંસનાથની વીસ ઇચતી

લેખ—સં. ૧૫૦૫ વૈશાખ સુદી ૧૦ શુક્રે પાડાસાને રાજમ વિ૦ લાખા ભાર્યો તેવામ સત રાજેશ્રો લૂચાલાલ વિજયરાજે હુમડ દ્યાતિ કાકડેશ્વર ગાત્રે ખાંડસતા મુહણસિંહ ભાર્યા ગાદ્રા ભાતિ પૂના ભાર્યા ઝકસુંત રત્ના સામી વસવતાંતુ શ્રો શ્રેયાંસનાથ બિંબમ શ્રી કાષ્ટાસંઘે વાગડ ગચ્છે ભ૦ શ્રી સામકોતિ ભ૦ લખમીસેન **૧૦ ધરમસેનુ નિસમ્ પ્રશ્**મતિ.

૨૪૫. ચરેજી પાદુકા-( પગલાં ) સફેદ પાષાઅની પત્થરમાં **જડેલી ૧૨ ઇચ** લાંખી અને ગા ઈચ પહેાળી. સ્વસ્તિ શ્રી વિક્રમાત્ સં. ૧૮૧૨ માલ શુકલ ૫ શુક્રવાર કાષ્ટ્રાસથે ન દીતટમચ્છે......શ્રી

રામસેનાત્વયે ભ૦ શ્રી સુરેદ્રકોતિ` પદરથ ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીસેન પાદુકા - યુગ્મ નિત્ય પ્રણુમતિ.

ર૪૬. ત્રાંખાનું ગાળ યંત્ર ૧૦ાા ઇંચનું સં.. ૧૫૩૭ વર્ષ પાેષ સુદી ત્રીજ ઇલ (ઇંડર દુર્ગે) શ્રી પદ્દમાપ્રભા ચૈત્યાલયે ઝૂળસંધે ભ શ્રી સામચંદ તે ૫૦ ભે શ્રી સુમતિકીતિ હુમડ જ્ઞાતીય કિશુપ્ર ગાત્રે ગાંધી લેખુખા ભાર્યા લીલાદે તયા: સુત ગાંધી અદા ભાર્યા અમસદે તયા: સુત રાયમલ્ય ઇલ પ્રાકાર વાસ્તવ્ય: એતે શ્રી ગણુધરવલય યંત્રમ્ નિત્યમ્ પ્રસુમતિ.

ર૪ા. પાશ્વનાથ સફેંદ પાષાચુ ૮ ઈંચની ૧૫૪૮ વાળાજ ∶લેખ છે.

### મેવાડાના દહેરાના હસ્તલિખિત શાસ્ત્રોની યાદી.

- ૧. તત્વાર્થ સૂત્ર મૂળ વીરુ સં. ૨૪૪૦ માં લખેલું
- ્ર, રાસ અને કથાએાના ગુટકા ભ૦ મહીચંદ્ર કૃત રતૃતિ વગેરે.
  - મુજાના ગુટકા તથા રતાત્રા પણ છે.
  - ૪. જ **ઝુ**સ્વા**મી**ની વેલ ગૂજરાતીમાં.
- પ શ્રી મંદરસ્વામીના ગરખા, લાવણી, વાગડનાપત્ર, રાજીલ ખત્રીસી વગેરે.
  - શ્રી પાર્ધાનાથવું ચરિત્ર ગુજરાતીમાં
  - છ. આદિનાથના આખા રાસના ગુટકા
  - ૮. ગરખા, લાવણી, વગેરેતા ગુટકા
  - હ. વિનતી વગેરેના સટકા-
  - ૧૦. પૂજાતા ગુટકા:\*
  - ૧૧. પંચકલ્યાશ્વક નિત્ય પૂજા વંગેરે.
  - ૧૨. સીતાહરણ ઓપ્યાન તથા બીજા આપ્યાનના ગુટકા
  - ે૧૭. શુકન અપશુક્રન છે તથા મહાવીર સ્વામીનું સ્તર્યને.
  - ै १४. गीतभरवाभा राखा वर्गरेती अर्रेडा

૧૫. અનેક જયમાળ, શુકતાવળી, **પ**ંચકેલ્યા**ળુક, વગેરેના** ગુટકો.

૧૬. પૂજાના ગુટકા.

૧૭. મેહો ગુટકા જેમાં સ્તાત્ર બક્તિ, કથા વગેરે **ગૂજરાતી** વ્યત કથા વગેરે છે.

૧૮. લધુ નમણુ.

૧૯ પૂજાના નાતા ગુટકા

૨૦. ભકતામર, પૂજાઓ વગેરાના ગુટકા

ર૧. માટા ગુટકા જેમાં વિનતી, દશ ભક્તિ, આરતી, પૂજા, રતોત્ર, શાસ્ત્ર નામ વગેરે સ્તાત્રા.

૨૨. માટા જોડા ગુટકા, પૂજાએા, દશ ભક્તિ

૨૩. દશ ભક્તિ વગેરેના ગુટકા.

૨૪. પુજાના ગુડકાએ

૨૫. વ્રંદ્રાવન કૃત ચાવીસ જિન પૂજા

૨૬. પૂર્યાશ્રય કથા કાવ

૨૭. પૂજાના ગ્રુટકા ૧ માટા

ર્વેડ. હરિવંશપુરાષ્યુ રાસ પ્રકાજિનદાસ કૃત સં. ૧૭૬૨ લિખિત.

રહ. શાંતિ પૂજા ને વારતુ પૂજા જાની

30. तत्त्वार्थ<sup>९</sup> सूत्रम्

. ૩૧. આરાધના અર્થ વગેરે

ં ૩૨. પંચ કલ્લાણક મૂ૦

-રૂ.ક. કથા સંગ્રહ

ં રજા સમાધિ તંત્ર સાર્થ

- ANT WIND MENT -- POST OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T

क्षेत्र के के ताला की सूत्र शिक्षण सुनित के ताली के कारण कि के कि कि कि

३७. पूर्याश्रयं स्था द्वाव

૩૮. ચર્ચાશવક સાર્થ કાષ

શ્દ. પદ્માવતી છંદ્<u>દ</u>---

૪૦. તત્વાર્થ સત્ર

૪૧. પદ્માવતી છે.દ

૪૨. રત્નકરંડ શ્રાવકાચાર ટીકા સદિત

૪૩. પૂજાના ગુટકા

૪૪. આરતી પુજા વગેરે સંગ્રહ અષ્ટક વગેરે

૪૫ પુરૂષા**ર્થ** સિદ્ધસુપાય ટીકા સહિત

૪૬. દશભક્તિ પૂજા. તત્વાર્થ વગેરે માટા ગુટકા

૪૭. ૩૬ રતાત્રાતા સંત્રહ (ગુટકા)

૪૮. કથાના ગુટફા

૪૯. સાળહકારણ કથા (દાહા ચૌપાઇ)

૫૦. ચર્ચા સમાધાન

પર. વ્યાકરણ પ્રન્થ (હસ્તલિખિત)

પર. વ્યાકરણ ગ્રન્થ

પટ. સારસ્વત પ્રક્રિયા સકળકીતિ કત (૧૮૬૧)

પ૪. પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત (૧૬૧૮) શ્રદ્ધશ્રી ધના લિખિત

પપ. ચતુવિ શતિ સંસ્કૃત કથા ભગ વિજયકીતિ કત

લખ્યું તા. ૧૭-૨-૫૫

તાટ-મા મેવાડા દ્યાતિનુંજ પ્રાચીન મંદિર કહેવાય છે. વીસા મેવાડા અને દશા મેવાડા ગ્રાતિની સરતમાં **લણી વસતી હતી તે**માં આજે વીસા મેવાડાનું એક ધર રતનચંદ દ્વીચંદનું અંકલેશ્વર ચાલ્યું થયેલું તે સમયે તૈંગોના વૃદ્ધીવટ કરતા હતા તે પછી કસા મેવાડા ભાષ્ટ્રએન જેએનએ વૈષ્ણવની કડી માંધી દીધી હતી પચા તેમાંના ૮-૧૦ ધર ચુસ્ત દિશ ખર જેન હતા તેમાંના ચુનીલાલ ચામાવાળા વહીવટ કરતા હતા ને તે પછી હાલ બાલુભાઇ વહીવટ કર્તા છે. અત્રેના ભદારક સુર્નીદ્રકીર્તિએ કુંગરપુરમાં તા. ૨૭–૧૨–૫ ક દિતે કાળ કર્યો છે. આ ચિંતામણ પાર્શ્વનાથને લગતી કેટલીક માલ્કતા પણ છે. તેમજ આ દહેરાનાં માન્યતા એટલી બધી છે કે **દર**રાજ સવારમાં અભિષેક પૂજા વખતે આખું દહેરું મૂળસં**ધી-દશા** વીશા તથા નૃસિંહપરા ભાઇખહેતાથી ભરાઇ જાય છે. જ્યારે ગુરત દશક મેવાડા ભાઇ પણ દર્શન કરવા આવે છે (કેમકે તેમને ગ્રાતિના સંપર્ક રાખવા પડે છે )

આ મંદિરની પૂજા સેતા બાહ્મણ પૂજારીથી દીક થાય છે પન દિ. જેવ પ્રજારી જો હોય તાે ઉત્તમ થાય હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર ભંડારમાં કેટલાંક અપ્રકટ શાસ્ત્રો પણ છે.

મુલચંદ કસનદાસ કાર્પાડયા.

24-92-419



# સુરતના ચાપડાના દહેરાના મૂર્તિલેખા.

(@ vg : 41. 18-2-44)

- 1. વાસુપૂજ્યસ્વામી-મૂળ નાયક સેંસનું ચિદ્ધ સફેદ પા**ષા**લુ કોંચી ઇચ ૧૧. લેખ લસાઇ ગયા છે પણ સં. ૧૬૩૨ જેમ તેમ વંચાય છે.
  - ર. સફેદ પાષાણ પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ છા. લેખ ધસાઇ ગયો છે.
  - ૩. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણુ ઉંચી ઇંચ ૮.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ લેખ વધુ ધસાઇ ગયાે છે.

૪. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી કંચ ૧૦ાા નીચે ચિત્ર કામ છે.

લે મ—સં. ૧૫૨૯ વેશાખ સુદ હ સામ શ્રાં કુંદકું દાચાર્યો ન્વયે ભ શ્રી પદ્દમનું દીદેવા તત્પદે ભ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવા તત્પદે આ શ્રી વિદ્યાન દીદેવાસ્તેષામુપદેશાત્ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે દેધસા ભા લાડુ તયાઃ પુત્ર શ્રેષ્ઠી ઠાઇપ્રી ભા દેમતી દિ ભાર્યા સુમતિ એતે નિસમ શ્રી સંભવનાથ ચતુર્વિશ નિકા પ્રહામતિ.

પ. ચૌવીસી ધાતુની–ઉંચી કંચ ૧૧ નીચે દેવ–દેવી પદ્માવતી ચતુર સંઘ વગેરે ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંવત ૧૫૨૯ના વર્ષે વૈશામ સુદ હ સામવાર શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બદ્ધરક શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂઉપદેશાત્ હું મડ દ્યાતીય દા• ગામા બાર્યા રાષ્ટ્રસ્ટ ત્રયેદ્ર પુત્ર વરભૂ તત્પુત્રી લીલ્ ભા• ગામદ બાર્યો જીવી એક સ્ટ્રિયતિનાથ ચંદુર્વિશંતિકા કારા-પિતમ્ પ્રશામતિ.

- ક. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી કંચ પા ધણીજ ધસાઇ ગયેલી છે.
- લેખ—સંવત ૧૨૩૧ છે વધુ લેખ ધસાઇ ગયેા છે.
- **૭. પદમાવતી ધાતુની** ઉંચી ઇંચ પા
- લેખ—સંવત ૧૬૬૫ મૂળસંધે શ્રી વાદિયંદ ઉપદેશાત્ સુરત

શ્રિક્ષ્કુપુરા શાહ જગજીવનદાસ ત્રયાઃ પુત્રી ગાંત્રજીશા, ધનજીશા જાયાર્થ નિત્યન્ન પ્રણમતિ.

૮. સ્ત્વત્રય ધાહના ઉંચો ઇંચ સા

લેખ-સંવત ૧૫૩૪ અમાહ સદર ગુરૂ શ્રી સૂળસાંધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત હુમડ વંશે હાદા ભાગ સકી શ્રે. મકશા ભાગ લ્હાંસી પત્ર શ્રો શાંતિજિન બિંબમ પ્રનિષ્ટિતમ:

૯. શ્રી વાસપુજ્ય ધાતની ઉંચો ધંચ જાા લેખ-વંચાતા નથા. એક જગ્યાએ સૂરી વંચાય છે.

૧૦. ધાતુની પદમાસન પ્રતિમા ઇંચ ૧ા૫ ક્રાંચી. લેખ--શ્રી કાષ્ટ્રાસંઘે.....

૧૧. પાર્શ્વાથ ધાતના ફેરા સાથે ઉંચો ઇંગ શા. લેખ—વંચાતા નથી ધસાઇ ગયા છે.

૧૨. પદ્માસન ધાતુની કૃષભની પ્રતિમા ઉંચી છંચ ૧ા ઋળસંધે.

૧૩. પદમાસન ધાત પ્રતિમા ૧ા ઇંચની લેખ તથી.

૧૪. પાયતાથ ધાત છ કેએ સહિત ઉંચી ઇંચ રા.

લેખ - સવત ૧૬૨૩ થી મળસ થે... વેશાકા પ્રણમતિ.

ં ૧૫. પદમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ૨૫.

દ્રેખ-સંવક ૧૭૧૬ મળસ છે મહાચંદ્રી પદેશાત.

૧૬. પદ્માસન ધાલુની પ્રતિમા ૧૫ ઇંચની લેખ સં.--- મહી--ચંદ્રીપદેશાત

૧૭. પદ્માસન ધાતુની ઋતિમા ૧ા ઇંચની સં.... મહીમંદ્રી-પદેશાત

૧૮. પાય નાથ ધાતુના હ કેલ સહિત ઇંચ ર હૈંચી. લેખ નથી.

૧૯. પાર્ચાતાય ધતું જ કેય સહિત જથી ઇમ સ ક્ષેપ પસાછ ગયા છે.

૨૦. પદ્માસન ધાતુના ૧ા ઇચના લેખ નથી. પહોજ પસાઇ ગયેલા છે.

ર૧. પાર્શ્વનાથ હ કેસ સહિત ધાત ઉંચી શા કંચ લેખ નથી.

રર, પાર્શ્વનાથ ધાત ૭ કેણ સહિત ૧ાા કંચની. લેખ નથી-

રક પાર્શ્વનાથ ધાતના ૭ કેશ સહિત ઉંચી રાા ઇંચ લેખ શ્રી પદમરાય....

૨૪. પાર્શ્વાથ ધાતુ ૭ કેશ સહિત ૩ ઈચની લેખ સં. ૧૫૨૧ વૈ. વદ ૧૦ શ્રી વિદ્યાનંદી પ્ર. રાયકવાળ વંશે મહા તેજા બાર્યા तेल्लाहे हारापितभः

૨૫. પાર્શ્વનાથ ધાત ૨ ઇચ ૭ કેસ સહિત.

લેખ-શ્રા મળસંઘે.

રક. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ૧ કેણ સહિત ઊંચી રાાા ધંચ.

લેખ-સવત ૧૭૧૩ મૂળસંધે ભ૦ શ્રી મહીંચંદ્રીપદેશાલા શ્રી ગાંગા જામાહાવજી પ્રશ્રમતિ.

૨૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુ ક ઇંચની ૭ ફેપ્યુવાળી.

લેખ—સંવત ૧૫૭૫ શ્રો મળસંઘે ભાગ શ્રી વિજયકીર્તિ ધ્ય. કડા ભારુ રનાદે પદુમા નમતિ.

૨૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુનાં ૭ ફેપ્સ સહિત ઉંચી ૨ાાા ઇંચ.

લેખ-૧ ૬૩૭ વર્ષે વે. વ.૮ આ૦ શ્રી ગુણકોર્તિ સુરૂપદેશાત... પ્રશ્રમતિ.

રહ્યું પાર્શ્વનાથ ધાતું હ ફેશ સહિત રાાા ઈંચની તદન ધસાઇ - અમેલ છે. સાંવત ૧૫૪૫ ચિંતામણિ.....

૩૦ પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ સહિx ૩ ઇંચના.

મૂળસંધે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્.

ઃ કર. પાર્શ્વનાથ ધાતના છ કેશ્વ સહિત ઊંચી ક ઇંચ. લેખ સંવત ૧૬૧૦....

કર. પાર્શ્વનાથ ધાતના **૭ કે**શ સહિત ઊંચો રાા ઇંચ લેખ-સંવત ૧૭૧૦.....

૩૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ કેશવાળા ઉંચાર ઇંચ ૨.

લેખ-સંવત ૧૬૮૩ મા. વ. ૧ કમરજી પ્રત્ર.

૩૪. પાર્ધ્વાથ ધાતુના ૯ ફેસ સહિત ઉંચી રાા ઈંચ

લેખ-મળસંધે ભું શ્રી મહીંચંદ્રોપદેશાત.

૩૫ પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેપ્યુ સહિત ઉંચી ૪ ઈંચ

લેખ-સંવત ૧૫૯૬ વૈશાખ સદી ૧૩ રવો શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી મલ્લોભાષ્ણ ત ૫ ભાગ લ**ઢમી**ચંદ્ર પ્રશામતિ ત. ૫. ભા**ગ શ્રી** ચ્યભયચંદ્રૈઃ પ્રતિષ્ઠિતમ

ટર પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ધાતુના હ ફેસ સહિત ઊંચો ઇંચ **ટાા નીચે બે વાધ છે**.

લેખ – સંવત ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસંધે અ૦ શ્રી મલ્લીભ્રષ્ણ શ્રે શિવા સત વર્ષમાન ભાદેશ સત આશાધર નિત્ય પ્રથમિત.

૩૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેરાવાળા ઉંચી ઇંચ ટાા

લેખ—સંવત ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>વે ભાગ શ્રી મલ્લોભૂપ**શ** એ વેલા સત શ્રેવા ભારમાદે સત.....

ે ૩૮. પાર્ધાનાથ ધાતના ૭ કેપ્સ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪.

લેખ-સાવત ૧૫૬૧ વર્ષે શ્રી મળસાધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષા શા. પાતલ ભાગ રૂખમણિ સત લાલછ પ્રથમિત.

ટ૯. પાર્ધિનાથ ધાતુની હ ફેપ્ય સહિત ઉંચી ઇંય ૪.

લેખ – સંવત ૧૫૬૧ વૈશાખ સૂદી ૩ રવી શ્રી મૂળસાં**ધે ભ**૦ શ્રી મસ્લિભૂષણ ત૦ ૫૦ શ્રી લક્ષ્માચન્દ્ર: પ્રણમતિ ત૦ ૫૦ ભ૦ ઋષે અભયચન્દ્રાદિ પ્રતિષ્ઠિતમ

૪૦. પાર્શ્વાથ ધાતુની હ ફેચ્યુ સહિત ૪ ઇંચ લે મ–સંવત ૧૫૯૫

વર્ષે વૈશામ શુક્લ ક સામે શ્રી મૂલસાંધે ભ૦ શ્રી વિજયકી તિ તo ૫૦ શ્રી શુભચન્દ્રગુરૂપદેશાત્ હુમડ શા. દાદિવા ભાર્યા રૂપી તયા: સતા ભારુ ધનાદે સત દાસ નિત્યં પ્રાથમિતિ.

૪૧. પદ્રમાસન ધાતની પ્રતિમા ગા ઇચની

લેખ-સંવત ૧૬૯૬ જ્યેષ્ટ શહ ૧૧ શની શ્રી મરદાસ સત....

૪૨. પદ્માસન ધાતાની પ્રતિમા ૪ ઇચ. સંવત ૧૫૪૫ શ્રી મળસંધે ભાગ શ્રી મહિલભાષા શ્રેષ્ઠિ માલા ભાર્યા રહી સુતા વાવી (લી)..... ધસાઇ ગયા છે.

૪૩. ચન્દ્રપ્રશુ પદ્રમાસન ધાતૃની પ્રતિમા ૪ છે ચ સંવત ૧૬૯૮ વર્ષે ત્રુચેલ્ટ શું ૧૧ શનો મુળસાથે શ્રી પદ્દમન દિ ગુરૂપદેશાંત્ હુમડ શાહ પ્રેમજ ભાર્યા બાઇ જીવી તયા: સત માહન એતે શ્રી ચન્દ્રપ્રસા નિત્યં પ્રશામતિ.

૪૪. પદમાસન ધાતની રાા ઇંચ લેખ વંચાતા નથી.

૪૫. પદુમાસન ધાતુની સા ઈંચ સેવત ૧૭૧૪ વર્ષે મહીચન્દ્ર **ગુરૂપદેશા**ત ધનરાજ......ભાકી વંચાતા નથી.

૪૬, પદ્માસન ધાતુનું આ ઈચ સંવત ૧૬૭૫ વર્ષે..... ૪૭. પદ્માસન ધાતુની રા ઈંચ. ૧૭૫૦ વર્ષે.....

૪૮ પદ્માસન ધાતુ ૪ ઈંચ સંવત ૧૬૯૬ વર્ષે જ્યેષ્ટ શુ૦ ૧૧ શ્વની મળસાંધે ભવ શ્રી પદ્મનાંદિ શુરૂપદેશાત્ હું શા પ્રેમછ ભાર્યા ભાઇ જીવી તથા સુત માહન, શ્રીચન્દ્રપ્રભ નિત્ય પ્ર**શમ**તિ.

૪૯ પદાસન પ્રતિમા પાર્થનાથ ૭ કેશ સહિત. શા ઇંચ્છ લેખ નથી.

યું.. ધાતુની ચતુર્મું ખી પ્રતિમા ૩ા ઇંચ સંવત ૧૬૮૪ વર્ષે... વદી ૧ શ્રી મળસંધે.....ળાકી વંચાત નથી.

યર્. ક.ળા પાષાશ્રની પ્રતિમા (કેશરિવાજીની પત્થરની) જ ઈંચ લેખ નથી.

परं. अरखाराहुक्ष वासुपूर्व पातुनी श्रमशा हैय-

#### યંત્રો.

પટ તાંખાતું યંત્ર ૧૨ - ૧૨ માળ, માપિ મંડળતું સં. ૧૫૯૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ ગુરી શ્રી મૂળસાંધે લાગ શ્રી દ્વાનભૂષ્યુ ભવ્ શ્રી વિજયકીતિ...(ભાંગી ગયા છે) તે પ્રગલ ભવ્યી થા ઉપદેશાત્ હુમડ શાની કાકડેશ્વર ગાત્રે સંઘવી પદમશી ભાર્યા દરખુ સુત સંઘવી શાંતી ભાર્યા ધર્માયી ધર્માયો દિતીય ભાર્યા ધર્માયી સુત સંઘવી બીમજી ભાર્યા વીરખાઇ નમતિ.

મેઇ. યંત્ર તાંખાનું કાા ઇંચ ગાળ દશકાક્ષણ યંત્ર સં. ૧૬૮૬ વર્ષે પૌષ વદ ૧૧ શુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ પ્રભાચંદ્ર ભ૦ શ્રી વાદિ-ચન્દ્ર ભ૦ શ્રી મહીચન્દ્રોપદેશાલ સંઘવી જીવરાજ શ્રી મહાવલાર સે પ્રતિષ્ઠિતમ્

પપ. યંત્ર તાંભાનું ૮ાા ઇંગ ગાળ, ૪૮ કેઠાનું યંત્ર સં. ૧૬ કર વર્ષે માધ માસે સખ્તમી અષ્ટમાં તિથી ગુરૂવારે શ્રો મૂળસંથે સર-સ્વતિગચ્છે ખલાત્કારગણે ભ બધી વિદ્યાન દિ ભ બધી મહિલભૂષામુ ભ બી લક્ષ્યાચંદ્ર ભ બ શ્રી અભયચંદ્ર ભ બધી અભયન દિ ભ બધી રત્નકોતિ સુરપદેશાન હુમા શાનીય સાસ્ત્રેધા ભાર્યો સરાદે તમાર સુત સંધવી લાડકા પ્રભુમતિ.

પક મંત્ર તાંબાનું ઋષ્ય મંડળ યંત્ર ૧ ગાા ઉચ્ચ ગાળ સંવત ૧૭૧૦ માલ સુદ પ દિને સાગવાડા નગરે શ્રી અમેદિનાથ ચેત્યાલયે શ્રી મળસાંથે લા• થી રાજચંદ્ર ત૦ ૫૦ શ્રી હવેચન્દ્રોપદેશાત હુંબડ દ્યાતીય કૃષ્યિયા શા કડયાભાર્યા નાની તથા પુત્રી બાઈ મંગી દિતીય પુત્રી જીવી એતેલામ્ ઋષિમંડળ યંત્રં નિત્યં પ્રસ્મૃતિ શુભમ્ ભાવતુ

મછા યાત્ર તાંબાનું કાર ઇંચ ગાળ સિક્ટ્યક યાત્ર, સં. ૧૮૧૯ વર્ષે પીષ વદી ર…સિંહપુરા ગ્રાતિ……શેલ વચાનું નથી. નિત્યં પ્રાથમિક

૫૮. ધાતુનું મંત્ર 🗴 કુંચ ત્રાળ સમ્યત્ર્શન મંત્ર સં. ૧૫૩૧

માધ શુ૦ ૧૦ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુવનકીતિ ત૦ ૫૦ **ભ૦ શ્રી** ગ્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત્ હુમડ શ્રેષ્ઠી દયારાવજી તયોઃ હુમડ શ્રેષ્ઠી... રોષ યંત્ર ભાગી ગયું છે.

પલ. **તાંખાનું ચંત્ર** ૬ ઇંચ ગાળ યંત્ર સમ્યગ્જ્ઞાન **સં. ૧૬૪૮** વર્ષે, ખાકી વંચાતું નથી.

૬૦ તાંભાનું યંત્ર ૬ ઇચ ગાેળ સિહ્યક યંત્ર સં. ૧૫૮૦ વર્ષે ઋાવણ…શેષ વંચાતુ નથી. ત્ડી ગયેલ છે.

૬૧. ધાતુનું પીત્તળ યંત્ર ૬ ઈચ ગાળ. (૧૩ ચારિત્ર) સમ્યક્ષ્યારિત્ર. સં. ૧૭૧૦ વર્ષે માધ સુદ પ.....શેષ વંચાતું નથી. તૂરી મધેલું છે.

કર. યંત્ર પીત્તળનું ૪ ઈંચ ગાળ, સાલહકારણ યંત્ર મૂળસાંઘે ભοશ્રી વિજયક્રી(ત શેષ વાંચાતું નથી. તૂરી ગયેલું છે

૬૩. યંત્ર પીત્તળનું ૪ ઇંચ ગાળ, સિદ્ધચક્રયંત્ર સમ્વત્ ૧७... શ્રી મૂ...બાકી વંચાતું નથી તૂરી ગયેલું છે.

૧૪. તાંબાનું યંત્ર ચારસ ટ×ા સકલીકરણ યંત્ર. સં. ૧૫૮૬ શ્રી વિજ્ઞાનંદિ શ્રી મહ્લિભૂષણ શ્રી લક્ષ્મીચન્દ્ર શ્રી મૂળસંધે અનંત⊷ બાકી વંચાનું નથી. તૂડી ગયેલું છે.

દય. ચાંદીનું યંત્ર ત્રાધિ મંડળનું ૧૨ ઈચ લેખ નથી. દદ્દ. ક્ષેત્રપાળ---૧૫ ઇચ ઊચા લેખ નથી.

તા. ૧૩–૨–૫૫ ની સાંજે ૪ા વાગે.

નાડ—આ ગાપડાના દહેરાના ઇતિહાસ કંઇ મળી આવતા નથી, કે એ ક્યારે બંધાયું હશે ને ગાપડા નામ કેમ પડ્યું હશે અત્રે અદારકની ગાદી પણ હતી એમ જસાય છે. તથા શિખરજીના આશ્રમનો પદ અત્રે છે.

મુ. ક. કાપડિયા, તા ૨૯-૧૨-૫**૭.** 



# જીતા (દાંડીયાના) દહેરાની શાખા— શ્રી પાર્શ્વનાથના દહેરાની પ્રતિમાએા.

(લખ્યું તા. ૨૦-૨-૫૫)

૧. **પાર્ધ**ાથ સફેદ પાષાણ ૯ ફેલ્યુ સહિત. ઉંચી ઇંચ ૨૮ મૂળ નાયક.

લેખ – સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સુદ ૩ શ્રી મૂળસંધે બદારક શ્રી જિનચંદ્રોપશાલ શાહા જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ.

ર અરનાથ સફેદ પાપાસ્તુ-ઉંચી ઇંચ ૧૫ માછલાનું ચિન્**દ**્

લેખ—શ્રી મૂળસાંધે શ્રી અરનાય બાઇ રતન નિત્યમ્ પ્ર**ણમતિ.** સં. ૧૮૦૫ વર્ષે શાક ૧૬૭૧ પ્રવર્તમાને વૈશાખ માસે શુકલ પક્ષે સામવાસર શ્રી મૂળસાંધે શ્રી વિદ્યાનંદી......વગેરે લેખ ખપા**દિયા** ચકલાના જુના દહેરાના જેવા છે.

3. અનં તનાથ—સંકેદ પાષાણ, સાદ્વડીનું ચિન્હ લેંચી ઇંચ ૧૫ લેખ—શ્રી મૂળસાંધે શ્રી અને તનાથ બાઇ રતન નિત્યમ્ પ્ર**ણમતિ.** સં. ૧૮૦૫ વાલા ઉપલા લેખ છે

૪. વાસુપૂજ્ય સફેદ પાષાણુ ઉંચી ૧૩ ઇચ.

से भ-सं. १५४८ने। छवराक पापडीवाणवाणा से भ छ

પ કૃષ્ણ પાષાણ ઉંચી ઇંચ ૧૧ સં ૧૬૫૫ વર્ષ વૈશા**ખ** સુદી ૬ શુક્રે શ્રં મ્ળસધે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ………..વગેરે લેખ **વ**સાઇ ગયેલા છે.

ચૌતાના ધાતુની-ઉંચા ઇંચ ૧૨ આગળ ઘણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સં. ૧૭૪૭ વર્ષે ફાલ્યુન સુદી ૭ ભીમે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારગણે શ્રી કુંદકુ દાચાર્યાન્વયે શ્રી સકલકીતાં સ્તદન્વયે ભ ંશી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ તત્પટ્ટે ભ ગ શ્રી ક્ષેમક્ષીર્તિ ગુર્પદેશાત્ સુંમક જ્ઞાતી લધુ શાખાયાં.....ગોત્રે સં. મનજી ભાર્યા ભાષ્ઠ કેશર ત્ત્રયાઃ સુતી દ્રી સં. માણેકજી ભાગ માણેક વદ્દ શ્રાતા સં. શ્યામ- દાસ ભાર્યા સ્થામ વદ્ સં. સ્તનજી, સં. કલ્યાભુય દે એતે તેમિ-નાથસ્ય ચતુર્વિ શતિકા નિત્યમ્ પ્રશુમતિ શ્રીરસ્તુ.

- છ. ચૌમુખ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઈંચ ક લેખ **નથી.**
- ડ. પાર્શ્વનાથ ધાલુની ૭ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૪
   લેખ—સંવત ૧૬૯૯ વર્ષે વૈશામ વક ૫ ગુરવાર શ્રી કાષ્ટાસંઘે!
   જગપાળ.....
  - e. रतनत्रय धातुनी— डियी ध्य आ

લેખ – સં. ૧૭૪૧ ભાદરવા વદ ૫ શ્રી મૃળસંધે ભ**્રશી** મેજૂચંદ્રીપદેશાત્ હુંબડ જ્ઞાતીય કલ્યાણ દેવદાસ બાઇ માણેક પ્રસામતિ.

૧૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ક

લેખ—સં. ૧૭૨૨ લ૦ મેર્ચંદ્ર

૧૧. સિહની પ્રતિમા ધાતુની ખર્જાસન. ઉંચી ઇંચ પ લેખ—વીર સંવત ૨૪૭૭ માધ સુદ ૧૩ ચંદ્રે સુરત નિ બ્ દુમડ જ્ઞાતીય મલુકચંદ કરતુરચંદે પાવાગઢ પં. ક. પ્ર૦ ભ૦ યશ-ક્ષ્મીર્તાજી દારા પ્રતિષ્ઠાય વિરાજમાનમ

૧૨. અજિતનાથ ધાતુની—ઉંચી ઇંચ હ

લેખ—શ્રી વીર નિર્વાણ સં. ૨૪૬૨ ચંત્ર સુદ ૬ સાેમવારે શ્રો માેતીકાર માતુશ્રી મ્લૂકચંદ કસ્તુરચંદ પ્ર<del>તિક્રિત</del>મ્.

રઢ. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇચ જા

લેખ—સં ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સુદ ૨ શુકરે શ્રી મૂળસાંધે ભ• શ્રી મેરૂચંદ્રીપદેશાલ્ શા ઇંદ્રજી ભાર્યા કાડમદે તયાઃ સુત શા• ધનજી પ્રસ્તુમતિ

૧૪ પાર્ધાનાથ ધાતુની ૮ ફેપ્યુ સહિત હંગી ઇંચ ૪ લેખ—સં. ૧૬૮૮ વર્ષે ભ૦ શ્રી રત્નકોતિ દેવ.......

૧૫. ચંદ્રપ્રભ ધાતુની લાંચો ઇંચ રાષા લેખ~ માં ૧૧૮૧ ભવ્યુમી રામકોર્તિ ધનજી......

્ ૧૬. મહાસાન મહિયા કબ્લ પાયામાં ઉંચી ઇંચ ૪ કપલાદેવના... પાષાશ્વની, કાળી લેખ ધમાધ્ર ગયા છે.

૧૭ સાલહકારણ યંત્ર સાંદીનું ગાળ પહેાળે હ ઇંચ.

લેખ—શા. કીકાભાઇ અમાચદના તરફથી તેમના ધણીયાણી. ળાઇ ચંચળ સાલહકારણ વૃત કર્યું તે નિમિત્તે એટ સં. ૧૯૯૫ શ્રાવણ વદ ર સરત.

૧૮. સમ્યગુદર્શન યંત્ર ધાતુનું પા ઇંચનું ૮ કાઠાતું.

લેખ-સં. ૧૬૮૧ વર્ષે માથ સદી ૧૨ રવી શ્રી મળસાંથે ભાગ-શ્રી મહીય કો પદેશાત શ્રી હું ખડ વંશે સં દેવજી લહ શ્રી ......... નિત્યમ પ્રશામતિ.

૧૯. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ. દાા ઈચતું સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સદ ર શકે શ્રી મળસાંથે ભાગ થી મહીયાંદ્રસ્ત પદ્રે ભાગ શ્રી મેરચંદ્રોપદેશાત્ સિ<sup>°</sup>હુપુરા ગ્રાતીય શા. સુમતિદાસ રામછ ભાર્યો **ખાઇ હાંસ**ળાન પ્ર**હા**મતિ.

૨૦. દશ લક્ષણ યંત્ર સંદીતું ગાળ પહેાળું ઇંચ પાા.

લેખ-શા. ચીમનલાલ દીપચંદ સંવત ૧૯૮૫ ના વૈશાખ વદ է સરત.

૨૧ સિહ્સક યંત્ર સાંદીનું ગાળ પહેાળું ઇંચ પા લેખ—સૌ પુ. ન, તુ. ભુંગ પાર્શ્વનાથના દહેરામાં

૨૨. સાલદ કારણ યંત્ર ધાતનું પહેલાં ઇંચ ૬.

લેખ – સાવત ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ર શકરે શ્રી મૂળસાંથે. ભા શ્રી મહીચંદ્રસ્તત્પંદ્રે ભા શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત હુમક દ્યાતીય શા. જીવરાજ ભવા તસ્ય ભાષી સિ. કિવાઇ પ્રખમતિ.

નાર-આ દહેર શા ચુનીલાલ વજેચંદ પાલડી બાંધનારના રવ પુત્ર હીરાલાલના સ્થરથાથે આશરે ૨૦-૨૫ વર્ષથી તેમના મકાનમાં સ્થાપિત કરવામાં આવેલું આવેલું છે 🕉 મકાન વિધવક્ષ. લીલાન્હેન પછી આ મહિરનેમ અર્પા છે.

# ્ગુજરાતી મંદિર (નવાપુરા)ના મૂર્તિ લેખા.

(લખ્યું તા. ૧૯-૨-૫૫)

#### ૧. શ્રી વાસુપૂજ્ય ધાતુના મૂળ નાચક ઉચાઇ ઇંચ ૧૦

લેખ—સં. ૧૬૭૯ વર્ષે કાલ્ગ્રુષ્ણ વદી ૧૩ ગુરૌ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારમણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યા-વચે શ્રી વાદિસેન ગુરુષદેશાત તત્પટે ભ૦ ભુવનકોતિ'……નિત્યમ્ પ્રભુમતિ.

- ર. **પદ્દમાસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાણુ—**ઉંચી ઇંચ ૬ાા ક્રેશરિયાજી પાષા**ણ**. લેખ નથી
- ૩ **પદ્દમાસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષા**ણ ઉંચી ઇંચ પાા લેખ ન**થી.** કેશરિયા પાષાણ.
- ૪. પદ્માસન કૃષ્ણ પાષાથ્યુ પાા ઇચની લેખ નથી. કેશરિયા કાળા પાષાથ્યુ.
  - પ. રવભદેવ પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષાસ્થની ઉંચી ઇચ હા
- લેખ—વીર સં. ૨૪૭૭ માધ સુદી ૧૩ ચંદ્રે સાદડવેલ નિવાસી ઃ €શાહુમડ શા. નેમચંદ કરતુરચંદરય રમરણાર્થ ભ૦ યશકીર્તિ દ્વારા ઃ યાવાગઢમાં પ્રતિષ્ઠા કરાવી સુરત ગુજરાતી મંદિરમાં મૂકી.
  - મહાવીર સરેદ પાયાએ ઉંચી ઇંચ આ.
  - લેખ વીર સં. ૨૪૭૭ નેા ઉપલેા લેખ
  - ૭ પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષા**ણ** ઉંચી ૧૧ ઉચ.
  - क्षेभ संवत १४४८ छत्राल पापडीवाणवाणा क्षेभ.
  - પદ્મમાસન પ્રતિમા પાષાજુની તપખીરીયા રંગ ઉચી ઇચ ૮
     લેખ ધસાઇ ગયા છે. પ્રાચીન
  - હ યાર્થનાથ કાળા પાષાણ છ ફેસ્યુ સહિત.
  - લેખ-લહોજ લસાઇ ગયા છે કેશરિયા પાવાસ.
  - ૧૦. પાર્શ્વનાથ છ ફેસ્યુ સહિત સફેદ પાષાન્યુ ઊચી ઇચ ૧૧. ા ∵લેખ—સંવત ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ.

૧૧. પાર્શ્વતાથ સકેદ પાવાણ છ કેસ સહિત ઉંચી ઇંચ ૧૧ાા લેખ—મંવત ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૨. પદ્માસન પ્રતિમા સકેદ પાષાએ ઇંચ પીં ઉંચો.

લેખ- ધમાઇ ગયા છે. પ્રાચીન

૧૩. ચંદ્રપ્રભુ—સફેદ પાષાએ ઉંચી ઇંચ પાા લેખ બસાઇ-ગયા છે પ્રાચાન છે.

૧૪. પદ્માસન પ્રતિમા સફેદ પાષાજા ઉંચી ઈંચ હા લેખ-મં ૧૫૩૪ વર્ષે.....

૧૫. ચોત્રીસી ધાતની-- ઉંચો ઇંય ે ૧

લેખ – સં. ૧૫૧૫ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૩ રવી ત્રાં મૂળસાંધો. ભળાત્કારમણે સરસ્વીત ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી ત. ૫ આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ તત્પટ્ટે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરુપદેશાત હુમડ દ્યાતીય ધર્મસી ભાયો બા રાણી સત હા. વેલા ભાર્યા પાશ્વ<sup>લ</sup> પ્રણમતિ નિસમ

૧૬. ચૌવીસી ધાતુની – ઊંચી ઇંચ ૧૨૫

લેખ — સં. ૧૬૬૮ વર્ષે વૈશાખ સુદી પ રવી મૂળસંધે બળાતકાર-ગણે ભારતી ગચ્છે બલાત્કારમણે ભાગ ત્રાનભ્રષ્ણ ત. પ. ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ત. ૫ ભ૦ મહીચંદ્રસ્તદ્દપદેશાત હું ખડ જ્ઞાતીય સંતાતા ભા૦ માણકદે તયાઃ સત સં. છવાલા માહજદે તથા સં. સરજ સત વીરજ ભાવ સંજીવા નમતિ.

૧૭ ચૌવીસી ધાતની—ઉંચો ઇંચ ૧૨

લેખ—૧૫૧૮ વર્ષે માલ સુદી ૫ ગુરી શ્રી મૂળસ**ંઘે** સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાતકારગણે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ દેવાસ્તપ ભાગ આચાર્ય શ્રી વિજ્ઞાનંદી દેવા તદ્દસુરપદેશાત્ શ્રી હુંમડ વંશે શ્રેષ્ઠી દેવરાજ ભાર્યો સિરસાઇ તથા: પુત્ર નારપતિ શ્રી શાંતિનાય ચતુવિ શંતિકા કારાપ્ય પ્રતિષ્ઠિતમ્ પ્રશ્રુમતિ નિસમ્ શા. નરપતિ ભાગ ધર્માંદે પ્રશ્રુમતિ.

#### ૧૮. ચીવીસી ધાતુની—ઉંચી ઈંચ ૧૧ા

લેખ—સં. ૧૫૧૨ વર્ષે આવાડ સુદી ૬ શનાં શ્રી મૂળસંધે . અલાત્કારગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદુકુદાચાર્યોન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનાંદી તત્પકે આચાર્યશ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ત. પ. આવ શ્રી વિદ્યાન દો ગુરૂપદેશાત ્હંમડ દ્યાતીય ઠા૦ સં૦ દેવા ભાર્યાં કૃતી સુત સાભા ભાર્યા રામતિ અષ્ટપાતિહાર્ય ચતુર્વિશ તિકા સ્થાપિતા.

૧૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઉંચો ઇંચ ૮

લેખ—સં. ૧૫૪<u>૪</u> વર્ષે વૈશાખ સુદા ૩ સો.મે શ્રી મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાન દી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીભ્રુષણ મુરૂપદેશાત માંઠ નાતિ ંશ્રી શ્રે**૦ ડાહીયા ભા૦ રડી સુતમા**ઇયા ભા૦ ગંગાઇ નિત્યમ્ પ્રથમતિ

### ર૦. **પંચયરમેષ્ઠી ધાતુની—**ઉંચી ઇંચ હ

લેખ-૧૫૧૩ વર્ષે વશાખ સુદી ૪ ગરેઉ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકલકોર્તિત ૫૦ ભ૦ શ્રી ભૂવનકોર્તિ શ્રી હું શ્રે વીજા ભાર્યા કુરી સુત લખમા પદ્મા રૂપા લખમા ભાર્યા રૂપા એતે આદિ-નાયમ નિત્યમ પ્રશમતિ

૨૧. પંચ પરમેષ્ઠિ ધાતુના ઉચો ઇંચ હાા

લેખ – સંવત ૧૪૬૦, વર્ષે વૈશાખ સુદી ૮ શને શ્રી મૂળસંધે ખળાતકાર ગણે સરર<sup>ર</sup>ને ગ≥છે ભ૦ શ્રી પલકીતિ દેવા હુમડ વંશ નિત્ય પ્રણમતિ.

રર. પાંચ પરમેષ્ઠિ ધાતુની કાંચ 🕫 🥞 ચી

ેલેખ—સં. ૧૫૯૪ વર્ષે માહ વદી પ રચી શ્રો મૂળસધે શ્રી વાલનંદી લા શ્રી મલ્લીભૂષણ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ભા શ્રી વીરચંદ્ર ેલા શ્રી શાનભૂપં સાપદેશાત સિંહપુરા શાલીય શાબ વસ્તુપાળ આ**ર્યા** ગટન તથા: સતી શે. વૈજ્ઞાં આ ગ અંબંદે નાના સં. અંજ ભાગ राजकी तथाः सत हि....

રઢ. સિંદ્ધ પ્રતિમા ધાતુની ઊંચી ઈચ દ

લેખ—સં. ૨૦૧૦ વૈશાખ સુદી ૩ બુધવાર સ્વર્ગસ્થ મોલીકાર જ્હેન ચંદનબ્હેન મગનલાલ તરફથી.

૨૪. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ આ લેખ નથી.

રપ. પદ્માવતી ધાતુની ઉચી ઇચ ૪ાા લેખ નથી.

ેરફ. પદ્માવતી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૪ાા **ધર્ણાજ જીની ધસાઇ** ગયેલ છે. લેખ દેખાતા નથી.

રહ. ધાતુના પ્રતિમા લાંયા આસનવાળી પદ્માસન એક <mark>ઇચની</mark> લેખ—નથી.

૨૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ફેસ્ટ્રાળા ૧ા ઇચતી લેખ નથી.

રહ પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેપ્યુવાળા ૧ાા ઇચની લેખ નથી.

૩૦. માર્યાં વાય ધાતુની ૭ ફેચુવાળા ૨ ઇંચનો.

લેખ-શ્રો મૂળસં**ધે....** 

**૩૧. પાર્યા**નાથ ધાતુની **૭ ફેચ્યુ સહિત ૨૧ ⊌ચની.** લેખ—સંવત ૧૬૨૯ મૂળસંધે.

ાર. માર્ધાનાથ ધાતુની છ ફેેજા સહિત ઉચી **ઇંગ ર.** સોખ—મૂળસાથે સાવત ૧૨૩૪.

૩૩. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ૧ાા ઇંચા લેખ નથી. ૩૪. પાર્ધાનાથ ધાતુની હ ફેચ્યુ સહિત ઇંચ ર જીચો. લેખ—શ્રી મૂળસંઘે ભુવનકીતિ'પદેશાત્ ૧૨૩૪.

૩૫. પાર્ધાનાથ ધાતુની હ ફેચ્યુ સહિત ૨ ઇચની. લેખ−શ્રો મૂળસંધે ૧૧૦ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર સંવત ૧૫૭૬.

કદ. મહાવીર પદ્માસન ધાતુની ૧ા ઇચની. ક્રેપ્ય—ભુગ શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાત્ કર્ષ, પાર્શ્યનાથ ધાતુની હ ફેશુ સહિત ૧૫ ઇચની.

કળ. પાય નાથ ધાતુના ૭ ફ્રેલુ સાહત ૧મ ઇચના. લેખ—શ્રી મૂળસંધે.

૩૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ૮ બદામડીન કે ભામાંડળ મહિત

લેખ - સંવત ૧૬૮૩ શ્રો મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારભાજે ભા શ્રો વાદિચંદ્ર ત. પ. ભા શ્રી મહોચંદ્ર ગુરાપદેશાત સં. અયહા.

ટલ ચૌમખ ધાતની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪૫.

સેખ-સં. ૧૫/૧ વર્ષે વંશાખ વદી પ ગરા શ્રી મળસંધે શ્રી ज्ञानभाषा त० ५० ल० श्री विजयशीति त० ५० ल० श्री अला યચંદ્રોપદેશાત બારુ હીરૂ નિત્યં પ્રણમતિ.

૪૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ કેણ સહિત ઉંચી ઇંચ ૬॥.

લેખ - સં. ૧૪૯૯ શ્રી મળસાંથે શ્રી વિદ્યાન દી ગરપદેશાત હા. ગાર્યત ભાર્યો સુત પર્વત ભાગ માકુ નિત્યં પ્રણમતિ.

૪૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેપ્યુ સહિત ઉંચી ૨ ઇંચ.

લેખ – શ્રી મળસાંધે શ્રી રતન પ્રણમતિ.

૪૨. ૩૫ભદેવ ધાતની ઉચો ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૨૮૧ વર્ષે ........

૪૩. નેમાનાથ પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની ઊંચી ઇંચ ટા.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ માલ શ્રી મૂળસંધે મં. **હીરા લા**• માહ**ણ**દે સત વૃષ્ભ નેમિનાથ પ્રણમતિ.

૪૪. પદ્માવતી ખડુગાસન ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૭ ઉપર પાર્શ્વનાશ **૯ કેપ** સહિત.

લેખ-શ્રો પદ્માવતી ભાગ શ્રો વિદ્યાનંદી શ્રી.....સં. ૧૫૦૫ **વૈશાખ** સુદી પ ચંદ્રે.

જપ જ્રેયાંસનાથ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા હા ઇચની

લેખ—ર્સ. ૧૬૯૬ વર્ષે જેઠ સુદી ૧૧ શનો શ્રી મળસંધે અ**૦** પદ્માન દી પદેશાત હું શા. વછા ભાર્યા ઇંદાણી એતા માં શ્રી શ્રેયાંસ-નાથ નિત્ય પ્રસમિતિ.

૪૧. પાર્શ્વનાથ પદ્મમાસન ધાતુની હ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી કા ઇંચની લેખ—શ્રી મૂળસંધે હ્વ. શાતાપદેશાત્ **હુ. શા તેજ સુત** સાવગા નમતિ.

૪૭ પાર્શ્વાથ ધાતુની ૭ ફેબ્ર સહિત ૪ ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસ**લે ભ૦ શ્રી** મેફચંદ્રીપદેશાત્ શા. રાયવલ્લભ ભા૦ બાઇ માણેક પ્ર**ચુમ**તિ.

૪૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચ્યુ સહિત ઉચી જાા ઇંચ લેખ નથી.

૪૯ પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેપ્યુ સહિત ૪ ઇચના

લેખ—સં. ૧૫૩૬ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે શ્રી લક્ષ્માં કીર્ત દેવા. પ્રાથમિતિ

પિ. પાધાંનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ૪ાા ઇંચ લેખ—સં. ૧૫૧૫......લસાઇ ગયેા છે.

પ૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્માસન ૯ ફેમ્યુ સહિત **ક ઇંચના.** લેખ—સં. ૧૭૧૩ મ્૦ લગ પાશંસા ભ૦ **શ્રી મહીચંદ્રો**-**પદેશાત્** 

પર. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્માસન હ ફેસ સહિત ૪ ઇંચના.

લેખ. સં. ૧૫૯૫ વે. સુ ક સાેમે શ્રી મૂળસંધે **લ૦ શી** વિજયકોતિ તે ૫૦ લ૦ શ્રી શુલચંદ્ર ગુરાપદેશાત્...પ્ર**ણ**મતિ.

પક. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ૩ા ઇંચની.

સં. ૧૬૮૭ શ્રી મૂળસંધે ભવ્ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપ**દેશાત્ હું** ભાઇ કેડમદે સંભવનાથ પ્રશુમતિ.

પુષ્ઠ, પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ સહિત ૭ ઉચના

લેખ— સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ વદી પ ગુરૂ શ્રી મૂળસાંથે શા મલ્લીભૂષણ ગુરૂપદેશાત કુમક શાતીય એકી વીલા બા. બીપાળુ સુત મણારવિરા સિંહા શ્રે. મણાર સુત જિનદાસઃ પ્રભુમતિ નિતામ્. 🕟 ૫૫ રત્તત્રય ધતુના ઉંચી ઇંચ ટા.

લેખ-મં. ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસાંધે લા શ્રી સુવનકોર્તિ લ ૫૦ ભાગ નાનભૂત્રથા સુરૂપદેશાતા

પદ રત્વત્રય ધાતના ઉચી ઇંચ કા.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસંઘે લાગ શ્રી સુવનકીર્તા તાગ્યવ ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષણ ગુરૂપદેશાત હું. શ્રે. વાંકા ભા. ભરતાદે સૂત નામા વ હરસી ધરમસી.

પહ. વાસુપૂજ્ય પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમાં પાછળ ભદામડી સહિત ઉચી ઇંચ હાા.

લેખ – સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી પ ગરી મૂળસંધે કુંદકુંદાન્વયે ભા શ્રી વાદિચંદ્રસ્ત. ૫૦ ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદાશાત હંગડ રાતીય **ભાવા ન**ળાઇ શ્રી વાસપૂજ્ય પ્ર**ણમતિ નિત્યમ્**.

પ૮. વાસપૂજ્ય પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની વદામડી સહિત ઉચી દાા ઇંચની.

લેખ – સાં. ૧૬૧૭ વર્ષે માલ વદી ર શ્રી મૂળસાંઘે ભા**ગ શ્રી** વિજયકીર્તિ તુ પુરુ ભુરુ શ્રી શભ્યંદ્રસ્ત. પુરુ ભુરુ શ્રી સમૃતિ-કીતિ ગુરૂપદેશાત હંમડ જ્ઞાતીય સ. હરવા ભાગ લાલી તત્યુત્ર સં. ડાયવત ભા શ્રી વાસપુજ્ય નિત્યં પ્રણમતિ.

પ્રદ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ૪ ઇંચની.

લેખ—સં ૧૬૮૨ માધ સુદી ૫ મૂળસાંધે શ્રી…દેવાના શ્રી વિમલનાથ પ્રસામતિ.

**૬૦. પદ્માવતી ધાતુનાં ઉંચી ઇંચ પ**તા.

લેખ-સં. લ. ૧૬૨૬ વર્ષે જેઠ સદી ૧૧ શની શ્રી મૂળસ ધે भ० भी भदान ही अहपहेशात् सुरत वास्त्रन्य हुणड जातीय शा. ાઈત્રજી ભાર્યાંથી રાખરાદે ત્રયોઃ મુત્ર રૂપજી દિ. મુત્ર મૃત્યક્ષેટ શ્રી भार्श्वनाथ तक्ष्वास् भश्चावती नित्यं अक्षमति.

**૬૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ફ્ર**ચી **ઇંચ યા**.

લેખ. સં. ૧૫૭૫ વૈશાખ સુદી ૩ ગુરી શ્રી મૂળસંધે સફરવિત-ગચ્છે ભ૦ શ્રી સકલકીર્તિદેવા ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિમળેંદ્રક્ષીલે બ્રતિષ્ઠિતમ્, શ્વ. વીરદાસ શાંતિનાથ સદા નિત્યં પ્રશ્વમતિ.

**૧૨. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૭ ફેલ્યુ સહિત ટાાા ઇંચના.** 

લેખ—સં. ૧૫૯૪ શ્રી મૂળસંધે શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત્ સિંઘ-પુરા સં. મણેાર ભાગ સહજલદે સં. રતનસી ભા. માખલદે રતનાદે ત્રણમતિ.

**૬૩. પાર્શ્વાય ધા**તુની પદ્માસન ૪ ઇંચની.

લેખ--શ્રા મૂળસંથે ભવ્ શ્રી મલ્લીભૂષણ શિ. શ્રી કરયાણુકોર્તિં.

**૬૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પદ્મા**સન ૪ ઇંચની.

લેખ—સં ૧૫૮૬ વશાખ સુદ ૧૩ રવો શ્રી મૂળસંધે શ્રો અલ્લીબૂષણુ પટે લ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રણુમતિ નિત્યમ્ લ**૦ શી** અ'લયચંદ્રઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્

દ્દપ. પાર્શ્વનાથ ધાતુની પદ્માસન ઉંચી ૪ ઇંચ.

લેખ—થી મૂળસાથે ભગલક્ષ્મીચંદ્ર: પ્રશ્વુમતિ **ભગ વીરનાંદી** ગ્રાનભ્રષણોન પ્રતિષ્ઠિત્રમ્

દદ્દ. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉચી આ ઇંચની.

સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદ ૨ શુકે શ્રી મૂળસાધે શ્રી મેર્ચકો ...

**દછ. પદ્માસન ધાતની પ્રતિયા ગા ઇચની.** 

ક્ષેખ—સં. ૧૭૨૨ ઉપર પ્રમાણે.

. કર, પાર્જાવાથ મહાાસત ધાલુતી હ ફેલ્યુ સહિત 🗴 ઇમાહી<sub>ના</sub> સંત્રમહાલ વર્ષે શ્રી મૂળકાલે અહીમંદ્રો પ**દેશાલું હળક**ા**લાના** મંગા રુપા દેવજી નિત્યાં પ્રાથમિક **૬૯. પાર્શ્વનાથ ધાલુ પદ્મા**સન ઉચી ઇંચ ૪.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વશાખ વદી ૮ શુક્રે શ્રી કાષ્ટાસંઘેઃ ભા∘ શ્રી સેમકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્

૭૦. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ગા.

લેખ-સં. ૧૬૯૩ વર્ષ માત્ર વદી ૧ રવો શ્રી મૂળસંઘે સર-સ્વતિગચ્છે કુંદકુંદાભાર્યાન્વયે ભગ શ્રી પદ્મનંદી પ્રતિષ્ઠિતમ્ છા. રામજી સં. રતન ભાગ નિત્યં પ્રણમિત નિત્યમ્.

૭૧. નંદીશ્વર ધાતુની ચૌમુખી બાવશ પ્રતિમા સહિત ઉચીઃ \*9ચ ૧૧ા

લેખ—સં. ૧૪૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ર શુક્રે મૂળસંધે સરસ્વિતિ મુચ્છે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભગ શ્રી પદ્મનંદી દેવા ત. ૫ ભગ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ઉપદેશાત હુમડ જ્ઞાતી સધવી શ્રી સીમજી ભાર્યા ધતળાઇ તયો: પુત્ર સંધવી શ્રી નાના તથા.....ભાર્યા ચાંગળાઇ તયો: પુત્રી શા. ચી. રૂપજી તથા મનજી પ્રણુમતિ.

હર. ચૌત્રીસી ધાતુની ૧૩ ઇચની આગળ ધણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંવત ૧૫૬૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી પૂનેમ શ્રી મૂલસં દે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાતકારમણે શ્રા કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રા સકલકીતિ તત્પદે ભ૦ સુવનકીતિ ત. પ. ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ ત. પ. ભ૦ જિનચંદ્ર ગુર ઉપદેશાત હુમડ માદી દયાળ ભાર્યા લાલો સુત ક્રમિ સુત હર્ષિ જયવંત એતે શ્રા શાંતિનાથમ્ નિત્યમ્ પ્રશુર્માત શા. રહિયા ભાર્યો સુત શ્રીવંત પ્રશ્મતિ.

૭૩. સુમતિનાથ ધાતુની સાહુડી ચિન્દ્ર ૧૦ાા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૮૨૨ વર્ષે દિતીય ચૈત્ર સુદી ૭ દિને અધે અને મુક્ષે મુક્ષે સરસ્વતિ મચ્છે બળાત્કારમણે ભાગ્યદ્રકોર્તિ ત. શિષ્ય ભારતો છ તદ્રગુરભાતા મહામેલછ સુમતિનાથમ્ નિત્ય પ્રસ્થમતિ.

**૭૪. ચોવીસો ધાતુની ઊચો ઇચ ૧૨.** 

લેખ - સં. ૧૯૪૭ વર્ષે દાગણ સુદી પ સાંગે શ્રો મૂળસંદ્રે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રો સકલકીર્તિ તદન્વયે ભાગ શ્રી પદ્મનાં દો ત. ૫ ભ૦ દેવે-દ્રકોર્તિ ત. ૫. ભ૦ શ્રી ક્ષેમકાર્તિ ગુરૂપદેશાલ ·ચિરલ બંદરવાસી હુમડ જ્ઞાતિ છા. શાખી સંઘવી મનજ **આ**ર્યો માહનદેતત્ સુત સં પ્રેમછ સં માતી વહુ સં હીરજ બાર્યો સં शाम वर्ष तत् सुत इंवरल भाव नानी वर्ष भेते श्री भनंतनाथ ચૌવીસી નિત્યં પ્રણમૃતિ.

૭૫. તીન ચૌવીસી ધાતની ઊંચી ઇંચ ૧૪.

શ્રી મૂળસંધે ભારતીમચ્છે દીપ પદ્મનંદી ત**ે ૫૦ ભ<b>ે** શ્રી -ચંદ્રક્ષીતિ ભર શ્રી વિદ્યાનંદી શિષ્ય.....સંવત.....વૈશા**ખ શુક્લ** માંચેમ લેખ છે પણ ખરાખર વંચાતા નથી! હુમડ જ્ઞાતિવાળાએ સુકી છે.

**૭૬. ચૌવીસી ધાતુની ૧૧ ઇંચ**તી.

લેખ – સં. ૧૫૧૮ વર્ષ માધ સદી પાંચમના કિતે શ્રો મૂળ-સંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ભ૦ શ્રી દેવેં-દ્રક્રીતિ તત્ શિષ્ય આચાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી દેવા તદુગુરૂપદેશાલ હુમડ માતિ વીસા શ્રેષ્ઠી નારદ ભાર્યો રૂપીણી તયા: પત્ર મદન ભાર્યા વીરૂ એતે શ્રી સાંતિના**ય** ચતુવિ શતિકા કારાપિતમ નિત્ય પ્રથમિત,

૭૭ પાર્ધાં તાથ ધાતુની ઉંચી ર **ઇંચની. લેખ નથી.** ૭૮ ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૧૨.

ું લેખ—સં. ૧૫૧૪ લપે માય માસ શુક્લ ાપક્ષે ⊕પાંચે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાભાયો **લયે** ભાજ 👊 વિદ્યાનંદી તા ૧૦ ભાગ મલ્લીમુખણ તા ૫૦ ભાગ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્રો મદેશાત હળક ત્રાતિ સં. પાતી સુકા દા હી પુત્રી: સં. ધુર્મદાસ

હીરાદે શા કરમસિ ભાર્યા લીલાદે ભાર્યા છત્રરાજ આદિનાથ ચર્જીવ<sup>\*</sup>-સ્તિ હી હિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

ેં ૭૯. ચૌતીસા ધાતુના ઉંચા ઇય ૬. લેખ નથી.

૮૦. પંચપરમેકો ધાતુની ઇંચ ૬.

**સં. ૧૨**ટ૬ લેખ ધસાઇ ગયે**ા** છે.

૮૧. પાર્ધાનાથ ધાતુની પ ફેણ સહિત ઉંચી ઇંચ ૬. અનાજુ-ભાજુ પદ્માવતી છે.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વર્ષે મૂળસંધે કુમુદ્યંદ્રોપદેશાત્ સં મેધજી ભાર્યો યેવલદે...

્ર ૮૨, પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની પ ઇંચ<sup>.</sup>

સ. ૧૧૮૧ કાગણ વદ ૧૩ ગુરી શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી રામ• ક્ષીર્તિ ગુર્યદેશાત ગાંધી શ્રાવત ભાર્યા સીજતદે સુત ગાંધી દાનજી ભાર્યા પ્રમાદે પ્રસુમતિ

૮૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ઉંચી ઇંચ રા પ્રાચીન. લેખ નથી:

૮૪. પાર્શ્વનાય ધાતુની હ ફેપ્યુ સહિત ઉંચી દંચ રાા લેખ નથી.

૮૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુતી ૯ ફેચુ સહિત ઊંચી ઇચ ૧ાા લેખ નથી-

૮૬. પાર્યાનાથ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત કેંચી રાાા ઇંચ.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે......

૮७. પદ્મમાસન ધાતુની ૨ ઇંચનો

લેખ—સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસંધે બાઇ ફડી.

િ ૮૪, પદ્માલન અહની ઝતિમા ઉંગી છા ઉપર ભકામડી સંદિત કા ઇંગના

विभ—संवत १४८५ म्लस्य श्री सुमतिनाष्ठ माण्डक्यं ः

ટેલ. પાર્થનાથ ધારોના પ દેવના હ ફેલ સહિત.

લેખ-સાંવત ૧૬૨૩ પોષ વદી ૮ શકે શ્રી મૂળસાંધે લા શ્રી ત્રાનભ્રષ્ણ શ્રી પ્રભાચંદ્રોપદેશાત સિંહપરા શ્રેષ્ઠિ **લાખા ભાર્યા હરમાદેઃ** તત પત્રી ભાનજ જયરાજી પ્રશામતિ.

૯૦ પદ્માસન ધાતની જાા ઇંચની.

લેખ – સંવત ૧૫૨૯ વર્ષે શ્રી મૃળસંધે સંધે ભ**્ર**શી વિ**દ્યાતંદી** ગુરૂપદેશાવ સિંહપુરા નાતીય સા ફાંસા ભા૦ ખડસ પુત્ર દમછ... **અ**ાદિનાથમ પ્રશ્નમતિ.

૯૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેલ્યુ સહિત ઉંચી ૩ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૧૧ વર્ષ શ્રી મૂળસંવે આચાર્ય વિદ્યાન દીદેવા.

૯૨. પાર્યાનાથ પદ્માસન ધાતની ૭ કેલ સહિત ૩ ઈંયતી.

લેખ—સં. ૧૭૮૪ વર્ષે ભ૦ શ્રી.....પ્રથમતિ.

૯૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની હ ફેચ સહિત આ ઇંચની.

લેખ—સ. ૧૫૧૮ માધ સદી પ શ્રો મૂળસંધે આચાર્ય શ્રો વિદ્યાન દી ગરૂપદેશાત સિંહપરા નાતીય.

૯૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉચી ધૈય કા.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ એક સદી ખીજ શકે શ્રી મૂળસાંથે ભાગ **ત્રો મેર્**યંદ્રો**પદેશાત્...પ્રસ્**મતિ.

૯૫. પદુમાસન ધાતુની ૭ ફેશ સહિત પ્રાચીન. લેખ વંચાસ નથી. ઉંચી ઇંચ ર.

૯૬. યદ્રમાસન પાર્યાનાથ ધાતની છ કેમ સહિત શા ક્યિની બેડેાળ.

૯૭- માર્જનાથ ધાતુની ઉંગી ઉચ સા

લેખ—શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી ચંદ્રક્રોતિ' પ્રતિષ્ક્રિત્રમુ,

૯૮. પદુષ્યાસન ધાતની ઉપર ભદાયતી ખાંદિત દેવી ઇંચ હ

ં **લેખ—સં. ૧૬૮૧ મૂળસાંધે ભ**૦ શ્રી કુમૃદચંદ્રોપદેશાલ સં. તાપમથી નિત્યં પ્રહામતિ.

૯૯ રત્નત્રય ધાતુની ઇંચ આ.

<mark>લેખ—સં. ૧</mark>૫૩૫ શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી <del>શ</del>ુવનકીર્તિ શ્રી **ત્રાનભવા ગુ**રપદેશાત.

૧૦૦. રત્તત્રય ધાતૃતી ઉંચી ઇંચ ૩ા લેખ ઉપર પ્રમાણે.

૧૦૧ રત્તત્રય ધાતાની ઇચ ગા લેખ ઉપલાજ છે.

૧૦૨. પદ્માસન ધાલુના આ ઇંચની ઉપર બદામડી સહિત.

**લેખ**—શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>ધે ભ**ે શ્રી જ્ઞાનભ્રુપણ** શ્રેપ્ઠી ના**યા ભાર્યા** આઇ કનઢાઇ પુત્રી બાઇ અજદ્રી

૧૦૩. પદમાસન ધાતુની ૧ા ઇચની

લેખ--ભ૦ શ્રો મહીયંદ્રોપદેશાત.....

૧૦૪. પદુમાસન પાર્ધાનાથ ફેલ તટેલી છે.

લેખ—મળસંધે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત.....

૧૦૫, પદ્રમાસન ધાતની ૧ાા ઇચની.

લેખ—ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રોપદેશાત્ .....

૧૦૬ પદ્દમાસન ધાતુની પાશ્વેનાથની હ ફેબ્રુ સહિત ૮ ઇંચની શ્રી મૂળસંધે.

૧૦૭. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ૩ ઈંચની?

**લે**ખ-સં. ૧૬૨૨ જેઠ બીજ શુક્રે ભ૦ શ્રી મેરૂચંદ.....

૧૦૮. પાર્શનાથ ધાતની ૩ ઇંચની હ કેશ સહિત.

લેખ—સં. ૧૫૧૬ આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી હુમડ વંશે શા રતા અંધો તયા: પ્રત્ર.....

ે ૧ • ૯. પાર્ચનાર્ચ ધાલુની હ ફેશ સહિત ક ઇંચના '

લેખ—૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મૂળસાધે ભાગ શ્રી સુમતિકોર્તિ ગુરુ-ષદેશાલ ૬૦ શા વીરદાસ પ્રસુમતિ.

૧૧૦. પદ્માસન ધાતુની રા ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૧૭ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે શ્રેષ્ઠી લાખા ભાર્યા.....

૧૧૧. પદ્દમાસન ધાતુની ઇંચ ૧૩ ની.

લેખ—સં. ૧૬૧૮ વર્ષે શ્રી મૂળસંઘે......

૧૧૨. પદ્માસન ધાતુની રા ઇંચની ઉપર બદામડી છે.

લેખ—સં. ૧૫૬૬ વર્ષે°.....

૧૧૩. પદ્માસન ધાલુતી ૧ાા ઇચિતી હ ફેપ્યુ સહિત.

લેખ-શ્રો મૂળસંધે.....

૧૧૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા રાા ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૫૮૧ વર્ષે મૂળમાંથે ભાગ શ્રી શુભચંદ્ર સં. **હીરા** આર્યા મમાઇ પ્રશુમતિ.

૧૧૫ પદ્માસન ધાતુની ૧ાા ઇંચની લેખ—મહાચંદ્રોપદેશાત

૧૧૬. પદમાસન ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૬૦ મૂળસંધે શ્રી વાદીચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમ્ અટેપુરા શ્રેષ્ઠી નગ ભાર્યા સંધવી બદે સુત તેજમલ ભાર્યા ઇચ્છાદે વેશિષ્ટ ગાત્રે નિત્યં પ્રસ્તુમતિ.

૧૧૭. પદ્માસન ધાતુની રાા ઇંચની.

से भ-ल॰ श्री रामशीत के पहेशात हाशी राजभस.

૧૧૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ૪ાા ની બલમડી સહિત.

લેખ—સં. ૧૬૮૪ વર્ષે લાગ શ્રા કમુદ્રચંદ્રી પદેશાત્ સં. ખેમછ નિત્યં પ્રશ્રુમતિ. ૧૧૯. પદ્માસન ધાતુની હ ફેલ્લ સહિત રા ઇંચની.

લેખ—મૂળસંથે ભ૦ શ્રી ભુવનકોતિ<sup>લ</sup> સં. ૧૨**૭૪.** 

૧૨૦. પાર્યાનાથ ધાતુની ૭ ફેચુ સહિત રાા ઇંચની. શ્રી મૂળસંધે સુવનકી(તે ઉપદેશાત સં. ૧૨ટ૪.

૧૨૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ક ની.

લેખ-સં. ૧૬૯૬ વર્ષે જેઠ સુદી ૧૧ સનો મી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી પદ્દમનંદી ઉપદેશાત્ હુળડ બાઇ ક્રાયજી શાજી ધર્મનાથમ્ પ્રચામતિ.

૧૨૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ પાા ની.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે ફાગણ વદ ૧૩ ગુરી મૂળસંધે ભબ્ સમક્રપતિ ગુરૂપદેશાત્ શા. હરજી ભાર્યાં હીરાદે વાધજી પ્રસ્કુમતિ.

૧૨૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુની રાાા ઇંચની ૭ ફેચ્યુ સહિત. લેખ—સં. ૧૬૫૧ વર્ષે મહા સદી ૧૩ શુક્ર∙

૧૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૨ાા ઇંચની.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે શ્રી વાદિભૂષણ....

૧૨૫. પાર્યાનાથ ધાતુની ઇચ ૨ાા ની હ ફેપ્યુ સહિત

લેખ--સં. ૧૫૭૬...શ્રી મૂળસાંઘે ભ૦ શ્રી વિજયકીર્તિ શ્રેષ્ઠી નૈના.

૧૨૬. પદ્માસન ધાતુની ઈંચ ૧ા ની.

લેખ-- ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્.

૧૨૭. ચૌમુખી પ્રતિમા ઈંચ ટાા ની.

લેખ—સં. ૧૫૮૫ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિજયગ્રીતિ' બાહ્ય ગારી પ્રશ્વમતિ

૧૨૮) પશુપ્રાસન માલુતી પ્રતિમા ઉપ ટા વી. સંખ—અજિતનાથ હાથીનું ચિન્હ

સં. ૧૮૨૨ વર્ષે સત્ર સહી હ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી નેમિસંદ્ર. तत शिष्य भरत सं. राभयंद्र निश्यं प्रधानित

૧૩૪. ચોવીસી ધાતની રત્નત્રય સહિત ઉંચી ઈંચ ૧૦.

લેખ—સં. ૧૪**૯૯** વર્ષ વૈશાખ વદી પ ગરી શ્રી મૂળસં¥ે. સરસ્વતિ મચ્છે પદ્મનંદી શિષ્ય શ્રી કુમુદચંદ્ર ક્ષાંતિકા અનંત શ્રી. રત્નત્રય ચતવંશતિકારાયા પ્રશામતિ.

૧કપ ચૌવીસી ધાતૃતી ઊંચી ઇંચ ૧૦.

લેખ— સં. ૧૬૧૧ વર્ષે માધ વકી ૮ ગરી શ્રી મળસાં**ધે** સારવિત ગરછે ખળાતકારમણે શ્રી કંદકંદાચાર્યાન્વયે શ્રી સકલકીર્તિદેવા તા. ૫. ભાગ શ્રી સુવનકોર્તિ દેવા તા. ૫. ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષા છેટેવા ત. પ. ભ૦ શ્રી શભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત ગંધાર મંદિરે ગાંધી કાઉમા ભા૦ જીવાદે સત ગાહુઆ ભા૦ ગમાદે.....આદિનાથ નિત્યંમ પ્રશામતિ હું ગંમા ગાત્રે શુલં ભવત.

૧૩૬. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૧૧

લેખ—મં ૧૪૯૯ વર્ષે વૈશાખ વકી ર સોમે શ્રી મળસંધે સરસ્વતિમચ્છે મુનિશ્રો દેવેન્દ્રકોતિ ત. શિષ્ય શ્રી વિદ્યાનંદીદેવા શ્રી હું ખડ વીમા શા સાખેતા ભાર્યા રડી તયા: પુત્ર સારાની બાર્યા ગારી કુ હંગણી ત્યા: સ. ખદાનદા રાજા ભાતુ ઉપાણા ભાર્યા ખરાય ત્રયા: પુત્રી મલ્લા માધારાજા લમ્મીરાતી શ્રયાંસનાથ.....

૧૩૭. ચૌત્રીસી ધાતની ઉંચો ઇચ લાા.

ં ક્ષેત્રમામાં ૧૪૯૦ વર્ષે વૈશાખ સહી હ શની થા કાષ્ટા સંધે વાગડગચ્છે લા• શ્રી ધર્મકીર્તિત. પ. ભા• ધર્મકીર્તિત. પ. લા• શ્રી ખરેન્દ્રકૃતિ હું મહ ત્રાતીય મં ખોશ્વર ગાત્રો.....કંકુવા....... भी शीतकमाकम् प्रश्नमति.

े १३८. वरधेपाइंश धातुनी शार्थः नी

ં લેખ—સં. ૧૭૪૩ વર્ષે માધ માસે શકલ પક્ષે ૧૭ સામવાસરે -સૂર્ય પુરે (સુરત) શ્રી વાસપૂરુષ ચૈતાલ્યે શ્રી મૂળસંધી સરસ્વલિગ-છે ભલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી કુમુદ્દયંદ્ર ત. પ ભાગ ્રશ્રી અભયચંદ્ર દેવા ત. પદીધારણ ભ૦ શ્રી શુભચંદ્રસ્ય પાદુકામિદમ્ ુભું શ્રી રત્વચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમાં હાદ્દાશ્રી પદ્દમસાગર નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૩૯. ૩િષ મંડળ યંત્ર ધાતુનું ૧૧ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રો મૂળસાંધે -સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર ્ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર ભ૦ શ્રી મહીચંદ્ર ત. ૫ ભ૦ શ્રી મેરૂચંદ્રોપદેશાત્ વીસાહુમક જ્ઞાતીય દાસી <sup>્</sup>વીરજી સુરજી ભાર્યા બાઇ અજાબાઇ તયોઃ સત દાસી મનજી પ્રથમિત.

૧૪૦ રૂપિમાંડળ યંત્ર ત્રાંખાનું ૧૧ા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદી ૧૧ **છુ**ધે શ્રી મૂળસાંધી ·સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારગણે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ ં લાગ ત્રી પ્રભાચંદ્ર, ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર, ભાગ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત.

૧૪૧. ત્રાંળાનું યંત્ર ચારસ ૧૨×૧૨ કલીકંડ **પાર્ધાનાશ** યં ત્ર

લેખ – સં. ૧૫૦૪ વર્ષે ફાલ્યુત સુદી ૧૧ ચુરી શ્રી મૂલસ**ંધે** -સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણો કુંદકુંદાચાર્યા-વર્ય ભ**૦ સકલકોર્તિ** ેંદ્રેવાસ્ત. ૫ ભાગ શ્રી ભુવનકોર્તિ ગુરાપદેશાલ હુંબડ વંશે શ્રી ખેમા બાર્યો નિત્યં પ્રશામતિ

૧૪૨ ત્રાંબાનું યંત્ર ચારસ ૧૨×૧૨ નું સિ**હ ચિંતામણી** <sub>"</sub>ય'ત્ર.

લેખ – સં. ૧૫૦૪ વર્ષે કાલ્યુઅ મુદ્દી ૧૧ મુરી શ્રી ગં**ધાર** તેલા કળે શ્રી આદીશ્વર જિનાલયે શ્રો મૂળમાંથે અક્ષારકાર ગામ -સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે શ્રી પદ્દમતંડી <u>દ્</u>રેવા તત્પ<u>દ્</u>દે **લ**•

શ્રી સકલકો મિંદેવા તત્શિષ્ય શ્રી ભાવતકી તિ દેવા તૃપ નંદ સિદ્ધચક્ર યંત્રમ શ્રી હુંબડ જ્ઞાતીય શ્રી સંગ્રામ ભાર્યા**એ યંત્ર** નિસમ પ્રશામતિ

૧૪૩ તાંભાનું યંત્ર ચારસ ૧૦×૧૦ નું કલિકંડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર.

લેખ ભાંગી તુરી ગયા છે સં.... ૯૮ સરી ૧૫ રવી એક જગ્યાએ : હું. સં. કાજલદે શ્રી કુંદુકુંદાચાર્ય ભ૦ પદમનંદી દેવા તસ્યશિષ્ય શ્રા મહીચંદ્ર દેવા અનંત શ્રો.....લાગુંક ભાંગી ગયેલું છે. અાજા-ભાજ ૮ ગાળ કાઠા છે તે તે દરેકમાં પાછા ૮ કાઠા છે.

૧૪૪ ધાતુનું ગાળ યંત્ર દશલક્ષણનું ૪ાાા ઇંચનું

લેખ – સં૧૫૮૧ વર્ષે પાષ વદી ૧૨ શકે શ્રી મળસાંઘે ભાજ શ્રી શભચંદ્રી પદેશાત હું શ્રે છવા ભાર્યા બાઇ પુરી સતવીર ભાગ અછ્યાદે ભવસ્ત્રા.

૧૪૫. સાલહ કારણ યંત્ર ધાતુન ૫ ઈંચનું.

લેખ – સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૨ શાક્રે શ્રી મૂળસાંથે ભાગ શ્રી મેરૂચ કોપદેશાત સિહપુરા જ્ઞાતિય શ. વાલજ નાયજ નિત્યમ પ્રણમતિ.

૧૪૬. સિદ્ધચક યંત્ર ધાતુનું ૫ ઇંચ તું.

લેખ - સં. ૧૬૦૩ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદી ૧૦ સામે શ્રી મૂળસાંઘે ભાગ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત હું ગ્યાગ્ ધીમા ભાગ ધર્માદે તયા: સુત નાકર ભાગ નાયકદે એતે નિત્યમ પ્રાથમિત.

૧૪૭. ધાતુનું યંત્ર સમ્યગુદર્શન યંત્ર પાા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વર્ષે વૈશાખ સુદો ર ઝુધે શ્રી મૂળસંધી ભાગ શ્રો પદ્રમન દી ગુરૂપદેશાત હું ગાંધી વીરા નિત્યમ પ્રણમતિ.

૧૪૮, ધાતનું યંત્ર સાલહકારહાનું ગાળ ૬ ઉંચનું.

ું ક્ષેત્રમ<del>ું સ</del>ં. ૧૭૨૨ વર્ષે° જ્યેષ્ઠ સુદી ર શકે શ્રી મૂળસુંક્ષે∷

ભલાતુકારમણે ભાગ શ્રી મહીયંદ્ર ભાગ શ્રી મેફ્યંદ્રોપદેશાત્ હું ખડ જ્ઞાતીય ભાઇ રતન કદમ યંત્રમ્ પ્રણમતિ

૧૪૯. સિદ્દચક્ર યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૬ ઇંચનું.

લેખ—સંવત ૧૭૨૨ વર્ષે જ્યેષ્ટ્ર સુદ્દી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંધે ભ શ્રી મહીચંદ્ર ત. પ. ભ શ્રી મેરૂચંદ્રીપદેશાત હું ખડ ત્રાતીય શા સુંદર જીવરાજ તસ્ય ભાર્યા ભાઇ ચંપા પ્રસ્થુમતિ.

૧૫૦. ધાતુનું સાલહકારણ યંત્ર ત્રાળ ૬ [ઈંચનું.

લેખ—સંવત ૧૭૧૩ વર્ષે કાલ્યુણ સુદી ર શ્રી મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે બલાતકારગણે ભ૦ શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્દમનંદી દેવા ત. પ. ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ગુરૂપદેશાત હુંઝડ દ્યાતીય શા૦ ભીમછ સરજી ભાર્યા દાતાદે તયા: પુત્ર શા૦ ધર્મદાસ ભાર્યો હીરાદે ભા૦ સં. વિમલદાસ નિસમ્ પ્રણમતિ.

૧૫૧. ધાતુનું યંત્ર પાા ઇંચનું **સિક્સ્ચક ચંત્ર**.

ક્ષેખ—સંવત ૧૫૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ટ વટી ૪ સુધે શ્રો મૂળસંધે ભ શ્રી શુભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત્ હું ઝડ જ્ઞાતીય સુધે ગાત્ર શા સધારણસા......તિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૧૫૨. કલિકુંડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર ૬ ઇંચનું ગાળ ધાતુનું.

લેખ—સં. ૧૬૧૯ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૫ શકે શ્રો મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુમતિકોર્તિ ગુરૂપદેશાત શા૦ શાકપત્તન વાસ્તવ્ય સમસ્ત શ્રી સંધ શ્રી કલિકુંડ યંત્રમ્ નિત્યમ્ પ્રચુમતિ

૧૫૩. ધાતુનું યંત્ર સાલહકારણનું દૃા ઇંચતું ગાળ.

ક્ષેખ—સં. ૧૫૬૭ અષાડ સુદી ૫ બાેમે શ્રી મૂળસંધે **લ૦** શ્રી વિજયકોર્તિ<sup>°</sup> ગુરૂપદેશાત્ સમસ્ત શ્રી સંઘેત કારાપિતમ્

૧૫૪. સિદ્ધયંત્ર ધાતુનું ૭ ઇચનું

લેખ—સં. ૧૬૪૧ વર્ષે માધ વદી ૧૩ છુંધે શ્રી મૂળસંધે આ સુમતિકીતિ તા. પ. અઠ શ્રી ગુણકીતિ ગુક્યદેશન દું વડ & ધવી ભીમજ સં. ખેમજ, સં. તામજી, સં. રામજી, સં. શાંતિદાસ, સં. સમતિદાસ નિત્યમ પ્રથમતિ.

૧૫૫ સમ્યગ્દર્શન યંત્ર ધાતનું પા ઇંચન

લેખ—સં. ૧૫૭૧ વર્ષે શ્રી મળસંઘે ભાગ શ્રી સકલકીર્તિ. ભાગ શ્રી ભુવનકોતિ ત. પ. ભ૦ થી ત્રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત **ગુરૂ સમર્થ** રાટે નિત્યમ પ્રજીમતિ.

૧૫૬. અનંતનાથ ધાતુનું ગાળ ૮ કાઠાનું દરેક કાઠામાં 🕉 હેં સ: છે.

લેખ – સં. ૧૬૭૮ વર્ષે જેઠ સદી ૧૦ શકે શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ ઋી રામકોર્તિ ગુરૂપદેશા**ત્ શા. સંઘ**ઇ ભાર્યો કુપુરદે શ્રી છેદ્રમ**ય** આ સરજદેવ.

૧૫૭. સિદ્ધ યંત્ર ધાતુનું ૪ાા ઇંચ લેખ વથી.

૧૫૮. જલયાત્રા યંત્ર ચારસ ૩ ઇંચતું.

૧૫૯. સિદ્ધ ક યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૬ ઈ ચનું.

લેખ—સં. ૧૬૯૧ વૈશાખ સૂદી ૧૩ રવો શ્રી મૂળસું ફ્રે સર-સ્વતિગચ્છે ખળાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્યયે ભ**ે** શ્રી સકલકોર્તિ त० ५० अ० श्री रामशीति त० ५० भ० पहमनंही अइपहेशात् જીમાં શાલીય સદા ભાગ સાંમાદે તથા: સતે સં. વછરાજ ભાગ વિજલષ્દ્રેન તયા: સુત સં. ધનજી લાર્યા સનાદેહી.

૧૬૦. તાંબાનું યંત્ર ગાળ કૃષ્ય ઇંચનું સિદ્ધગ્રફ યંત્ર.

લેખ સં. ૧૭૫૫ શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી મલ્લીભ્રયણોપદેશાત.

૧૬૧. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૬ ઇચતું સમ્યગ્ ચારિત્ર યંત્ર ૧૩ ક્રાહ્મનું

લેખ-સં ૧૧૪૧ વર્ષે કામસા.....ભાજ શ્રી પ્રભાગદ ત. પ. ભાગ શ્રી ધર્મ ચંદ્ર ત. પ્ર. ભાગ શ્રી લલિતકોર્તિ ત. પં. માંગ श्री अंदर्शित तह। पहेशात्..... 

૧૬૨. તાંખાનું યંત્ર આ ઇંચ નું ગાળ કલિકુડ પાર્શ્વનાથ યંત્ર. લેખ—સં. ૧૫૬૩ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી ૫ રવી શ્રો મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ મુરૂપદેશાત્ નિત્ય પ્રણમતિ.

૧૬૩. ધાતુનું લંબચોરસ યંત્ર ટ×રાા ત્રૈકાલ્યંક્રવ્યવ્યક્રમ્ શ્લોક છે. બલાઇ ગયેલ છે.

લેખ—સં ૧૭૨૩ વર્ષ કાગણ સુકી પ સામે શ્રી મૂળસંકે ભા૦ શ્રો દેવેન્દ્રકોર્તિ પદેશાત્ હું ખડ જ્ઞાતીય સા વિમળજી ભાર્યો...... પ્રણુમતિ લખ્યું સાંજે કાા તા. ૨૭-૨–૫૫

લખ્યું - ૬-- ટ - ૫૫

## ગુજરાતી મ'દિર શ્રી ચિંતામણી પાર્ધાનાથની અ'દરની વેદી**.**

૧૬૪ **શ્રી ચિંતામણી પાર્ધાનાશ** કૃષ્ણું પાષા**ણ** ૭ **ફે છું** સહિત ઉંચી **ઇ**ચ ૧૩ (મૂલનાયક)

લેખ—સં. ૧૬૫૫ વૈશાખ વદ ૧૧ ઝુધે શ્રાં મૂળસંઘે શ્રા ભુવતકાંતિ'.....

૧૬૫. પદ્માસન પ્રતિમા કૃષ્ણુપાયાણ ઉંચી ૧૦ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૫૫ વર્ષે વશાખ વદી ૧૧ વાર **ઝુધે. લે**ખ લસાઇ ગયા છે.

૧૬૬. પદ્માસન કૃષ્ણુપાષાણ ૧૦ ઇંચ લેખ નથી. ધસાઇ ગયેા છે.

૧૬૭. કૃષ્ણ પાંષાણ પદ્દમાસન ૫ ઇચ લેખ નથી. કેશરીયાજીને ક કાળા પત્થર.

૧૬૮. કૃષ્ણુ પાષાણુ પદ્દમાસન ઇ. ઢ. લેખ નથી. કેશરીયાજના પત્થર.

૧૬૯. કૃષ્ણુપાષાણુ પદ્દમાસન ૩ ઇ. લેખ નથી. કેશરીયાજીનેક પત્થર

૧૭૦. કૃષ્ણુ -પાષાષ્યુ પદ્દમાસન ૩. ઇ. લેખ નથી કેશરીયાછતે. પત્થર

૧૭૧. કૃષ્ણ પાષાણ પદ્દમાસન એડાળ ૧૬ ઇંચ કેશરીયાછતે.

श्री गुजराती साजनानुं मंबिर नवापुरा-सूरतमां विराजित श्री सितामणी पार्श्वनाथनी वेदीन, अतीव प्राचीन प्रतिमाओनो पूरी फोटो. मूळनायक सं० १६५५ मां प्रतिष्ठित, आ वेदीमां सं० १२०० थी पण सुनी अवीव प्राचीन प्रतिमाओ विनालेखनी पण छे. घणीज कारीगीरी छे. [जूको पेज १४४]

૧૭૨. ચીમુખા કબ્હ પાળા ૧ ઈચ. લે મ નથા.

૧૭૩. નંદીશ્વર સફેદ પાષાણ લેખ નથી. ૧ફેઇચ

૧૭૪. સફેદ પાષાથ્યુ પદ્દમાસન ૪ કેંચ એડાળ

૧૭૫. ધાતુની પદ્દમાસન પ્રતિમા ૪ ઇચ લેખ વસાઇ ગયે છે.

૧૭૬ પાર્શ્વનાથ ધાતના પદમાસન ૯ કેલસહિત ર છેય.

લેખ – સં. ૧૭૩૧ વર્ષે......

૧૭૭ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમાર કંચ ધણીજ જુની લેખ નથી.

૧૭૮. ધાતુના પદ્દમસન પાર્શ્વનાથ ૧૭ ઇચ. લેખ નથી.

૧૭૯. ધાતુની પાર્ધાનાથ પદ્દમાસન ૨ ઇ ચ.

લેખ– સં. ૧૫૦૦ (આશરે).....માધ ...

૧૮૦. પાર્શ્વનાથ. લણીજ લસાઇ ગયેલી. લેખ લસાઇ ગયેલા છે.

૧૮૧. પદ્માસત ધાતુના ૧૬" ઈંચ સં. ૧૬૦૧ ફામણ સુદ ૮.

૧૮૨. પાર્ધ્વનાથ પદ્માસન ફેલ તૂટી ગઇ છે ઉં. ઇંચ કર્ી?"

લેખ-સં. ૧૫૯૪ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભ**્શ્રી નાનભૂષણ ઉપદેશા**લ સિંહપુરા (જ્ઞાતિ) સંધવી અનારછ......વગેરે.

૧૮૩. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉં ઈચ કર્યું"

લેખ—સં. ૧૬૩૪ વર્ષે મહા વદ ૮ **ગુર થી મૂળસંધે** ભાગ શ્રી સુમતિકિર્તિત ૧૦૫૦ ભ૦ શ્રી સુષ્યુકીર્તિ સુરૂપદેશાત હુમડ માં, જયવંત ભાર્યો કનકી સત મૂર્ય મલ ભાર્યો ર'ગઇ શ્રી આદિનાસ પ્ર**પ્**રમતિ.

૧૮૪. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉં. કર્કે" શ્રેયાંસનાથ.

સં. ૧૫૪૮ શ્રી મૂળસંધે પ્રકારારી શ્રુતસાગર શ્રેષ્ટી વિષ્યમણ ભાર્યા ખાઇ નાકુ સુત મેથા.....પ્રજુમતિ.

૧૮૫. ધાતુની પદ્માસન કરે" ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૯૪ વર્ષે શ્રી મળસંધે શ્રી જ્ઞાનભ્રાય ઉપદેશાલ સિંહપરા શ્રેષ્ઠી માકા ભાર્યા રાજ્ય તયા: પત્રી ભાઇ વાલી પ્રણમતિ.

૧૮૧. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ર<sup>3</sup>" શ્રી મળસંધે ભાગ શ્રી ભુવનકિતિ તે ૫૦ લ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂવણ વ્યા. ગાંગા....

૧૮૭. પદ્માસન પ્રતિમા પાર્શ્વનાથ સકેદ પાષાણ ઉ ઇંચ ૧૭ **હ** કેસ. શ્રી મૂળસંવે સં. ૧૬૪૧ વર્ષે શ્રા વદી ૧૩ ભાકી **લેખ ધ**સાઇ ગયેા છે.

૧૮૮ પાર્શ્વનાથ સકેદ પાષાએ પ કેએ સહીત હ'' શ્રી મળ-સંઘે ૧૦૫૧ વર્ષે માધ વદી ૧૩ ઝુધે ભાગ શ્રી અવનકિર્તિ આદિ...

૧૮૯. પદ્માસન કૃષ્ણ પાવાણ પાર્શ્વનાથ. ફેલ્મ તૂટી ગઇ છે. અ\$" લેખ ધસાઇ ગયા છે. કેશરીઆના પ<sup>થ્</sup>થર.

૧૯૦. પદ્માસન ધાતના પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ પ લેખ નથી.

૧૯૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૬

લેખ – ક્ષેત્રવાંસનાથ, સં. ૧૮૨૫ વર્ષે ચૈત્ર સુદી હ શ્રી મૂલસાંધે लगवंत श्रेयांसनाय प्रश्मिति.

૧૯૨. ધાતુની ચાવીસી ખાંડત ઉંચી ઇંચ ૧૦.

લેખ—સં. ૧૫૩૮ વર્ષે જેઠ વદી પ શુક્રે શ્રી કાષ્ટાસંઘે નંદીતટ ગચ્છે ભ૦ શ્રો સામકોર્તિ પ્રતિષ્ઠીતા. અગેરવાળ નાતિ પીપલીઆ ગાત્રે સંધવી હંસરાજ ભક્ત માઇ સતસેન ભાર્યો હનાઇ શ્રી પ્રતિષ્ઠીતા ચતુ વિશ્વ તિકા.

૧૯૩. ધાતુની ખડમાસન પ્રતિમા. ઉંચી ઇંય ૧૧૬ અાજીયાજી ૨ ખડગાસન પ્રતિમા છે તેમજ ડાબી બાળ્યુએ રક્ષપાળની મૂર્તિ છે.

ં ક્ષેપઃ—સાંવત નથી. શ્રી કુંદકુંદાચાર્યીન્વયે શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂ-પદેશાત પુમક નાતિ શ્રી શ્રેષ્ટી માતા ભાર્યો રહ્યું સુત શા. મેલા ભાર્યા કાટી ગાંકે સુત ગાંગા સદા પ્રણ્યુમતિ. આ મૃતિ ધણીજ કાતરણીવાળી અને સુંદર જોવા જેવા છે.

૧૯૪. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા પર્?" લેખ નથી.

૧૯૫ પદ્દમાવતી ધાતુના ધસાઇ ગયેલા ૪૬"

લેખ—સંવત નથી કાગણ સુદી ૩ શુકરે શ્રીમૂળસંઘે...ઉપ**દેશાત્** હૂમડ ગ્રાતિ.....પ્રસ્તુમતિ

૧૯૫ ચોમુખછ ધાતુની પ્રતિમા. ચારે બાજા કમળના પાંદડા-એાથી ઢંકાઇ જાય છે અને ઉધડે એવી રચનાવાળો છે

૧૯૬, પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા હ" આઠ પ્રાતિહાય સ**હીત.** પાર્ચાનાથ લેખ નથી.

૧૯૭ ધાતુની ચાવીસી પ્રતિમા વચમાંથી પ્રતિમા નીકળી ગઇ છે ૧૭ પ્રતિમાંઓ દેખાય છે. લેખ નથી ઉંચાઇ **ઇચ ૯**.

૧૯૮, પદ્માવતિ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ પ ઇંચ

લેખ—સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે કાગણ સુરી ટ મૂળસાંથે ભાગ શ્રો વાદીચંક ઉપદેશાત્ નરસિ હપુરા જ્ઞાતિ શ્રો વિરજી દેવજી તથા રા શ્રી ગાંગજી પદ્મમાર્વાત પ્રભુમતિ.

૧૯૯. ચંદ્રપ્રસુ ધાતુનો પ્રતિમા પદ્માસન પર્ફુ"

લેખ—સંવત ૧૬૪૩ વર્ષે કાગણ સુરી ૫ ગુરૂ શ્રી મુળસાં કે ભગ્ શ્રી વાદિભૂષણાપદેશાત ૧૫. શ્રી દેવદાસ શિષ્ય પ્રદાસારી વહરાજા શ્રી ચંદ્રપ્રસુ નિત્યં પ્રસુમતિ.

૨૦૦ પદ્રમાસન ધાતુના પંચયરમંકી ૬ ઇંચ.

લેખ—સંવત ૧૫૪ા વૈશાખવદી ૫ ગુરો શ્રી મૂળસા**ધે ભાગ્યો** મલ્લીભૂષણ ગુરૂપદેશતદ્ સિંહપુરા શ્રેષ્ઠી તેજા સુત સંકાઉ ભાયો પોામા પ્ર**ણ**ુમતિ નિત્ય

્ર૦૧. પદ્મમાવતી ધાતુના પં<sup>કુ</sup>''

લેખ – સંવત ૧૭૩૩ કાર્ય માલ વદી ર શુક્રવારે શ્રી મૂળસાંથે ંજા. શ્રી અભયત્રાદી ..... ૨૦૨. રત્નપ્રયની ચોલ્યોસી, ધાલના ૧૦ ઈંચ.

લેખ—આગળ પદ્માવતી તથા શ્રાવક શ્રાવિકા, હાથ જોડી એડેલા છે

લેખ—સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે માલ સુદી પ છુધ દિને શ્રી મળસાંઘે સરસ્વભગચ્છે બલાતકાર ગણે આચાર્ય શ્રી દેવેન્ક્રકિર્તિ દેવા: તતપટ્ટે સુરત શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત, ગુરૂ પદેશાત શ્રીમત્ સિંહપુરા વવે શ્રેષ્ઠી સાધ્યા ભાર્યા માકુ પુત્રો શ્રી સસવરાજ ભગીની સ્યાણા તયા શ્રી રત્નત્રય ચાલીમી કારાપિતા.

૨૦૩. રત્નપ્રય ધાતુના ક્ટ્રે".

લેખ-સંવત ૧૫૧૮ વર્ષ શ્રી મળસંદે આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત હમડ વંશે દા. સાયયા ભાર્યા અહીવાદે તયા: પુત્રા: હોયા મેધરાજ આશ, આબા પ્રાથમિત.

૨૦૪. પદ્દમાવતી ધાતુના પક્કે ઇંચ.

લેખ – સંવત ૧૭૧૬ શ્રો મૂળસ ધે ભાગ શ્રી મહોચંદ્ર ઉપદેશાત જૂમડ જ્ઞાતિ શા. કાનજી કડવા પદ્માવતિ પ્રશ્વમતિ.

૨૦૫. પંચમેષ્ટિ ધાતના હ."

લેખ—સંવત ૧૫૧૫ માધ સુદી ૧૧ રવો શ્રી મળસાંઘે શ્રી કુંદકુદાચાર્યા ભ. શ્રી ભૂવનકિર્તિ ઉપદેશાત્ હુમડ સાતિ શ્રેષ્ઠી દેઇયા ભાર્યો માર સૂત બાતુવદા યેતે નિત્યં પ્રાથમિતિ.

૨૦૬. પંચપરમેજી ધાતના ઈંચ છ."

સંવત—૧૫૧૫ વર્ષે મા<del>ધ</del> સુદી ૧૧ રવી શ્રી મૂળસ ઘે **બ**૦ શ્રી કુંદકુંદચાર્યોન્વયે ભ૦ શ્રી સકળકોતિ' તત્પટ્ટે ભ૦ ભ્રુવનકિતિ' જ્ઞપદેશાત હુમડ દાતિ શા. મના ભાર્યા રહી સત, રાજ ભાર્યો શાળા ભાર્યો અધ્યુશ સસરાજ વિરયાળ ભાર્યા મફ સત દેવદાસ સદા ભાર્યો

ધુળી વંદા ભાર્યો લલતાદે થેતે શ્રી આદિનાથં નિત્યં પ્રભામતિ શાબ ભવત

૨૦૭. પંચપરમેષ્ઠી ધાતુના ઉચાઇ ઇંચ પર્?"

લેખ---૧૫૪૧ વર્ષે વશાખ વદી પ ગુરૂ શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રો મલ્લોભુષણ ગુરૂપદેશાત્ સંધવી સંકાં ભાર્યા દિપામા નિત્યં પ્રણમતિ.

૨૦૮ ચાેવીસી ધાતુની ઉચી ૧૦."

લેખ--સંવત ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સદી ૩ ગરૂ શ્રી મળસાંધા **અ**લાત્કારમણે સરસ્વતિગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે પદ્મનંદીયાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકિતિ દેવાઃ તતપદે ભાગ શ્રી ભાગનકિર્તિ ગુરૂપદેશાત હુમડ જ્ઞાતિ મહમહીકુલ ભાર્યા આતુમદે સુત્ર વીરા ભાષા ધરઘની ભાત વિરા ચાંપા લાંપા સંત.....

૨૯૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુના ઉચાઈ ઈંચ પદ્યું"

લેખ—સંવત ૧૪૯૫ જેઠ સુદી ૧૪ શુધે હુમડ ત્રાતિ ગાંધી હરીઆકંપા, પંચમી ઉદ્યાપને શ્રી શાંન્તિનાથ બિંબં કારાપિતંમ પ્ર. થી રત્નસિંહસરિભિઃ

૨૧૦. ધાતુના પંચપરમેહો ઇંચ હ''

લેખ – સાંવત ૧૫૯૪ વર્ષે કાગણા વદી ૧૦ રતો શ્રી મળસાંધી ભાગ્ શ્રો વિદ્યાનંદી તતપટે ભાગ શ્રી મહ્લિભૂપણ તતપટે ભાગ શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર તતપટ ભાગ શ્રી શુમચંદ્રીપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ શ્રેષ્ઠી ગાવિંદ ભાર્યા રાજુ તયાઃ પુત્રઃ શ્રેયાંસ ભાર્યા વાઢાલી તૈયાઃ સત સંઘવી ધામર ભાર્યા નાથી રૂપાઇ તેવામ મધ્યે નિત્યં પ્રશ્વસતિ.

૨૧૧. રત્તત્રય ધાલુના ચોાવીસી ૧૧૬"

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે વૈશાખ સદી ૯ શતૌ શ્રી મૂલસંધે... શ્રી પદ્મનંદી દેવા શ્રી સકલકિતિ દેવા હુમડ શાંતિ શ્રેષ્ઠી શ્રી..... રત્નત્રય ભિંગમ ચતુરવિશાંતિકા.

૨૧૨. પંચયરમેષ્ઠી ધાતુના પ્રાચીન પક્રે'' ધસાઇ ગયેલા.

લેખ-સંવત ૧૩૬૭ વર્ષે કાગણ સદી ૨ રવી. શ્રેષ્ઠી ધર્ણપાળ आर्थी नायही श्रेश्री .....

ર૧૩. ધાતની સિદ્ધની પ્રતિમા ખડગાસન. મણીખેન ઠાકારદાસ ખીમચંદની વિધવા તરકથી સં. ૨૦૧૦ વૈશાખ સુદી ૩ વાર સુધ.

૨૧૪. પંચપરમેષ્ઠી ધાતની ઇંચ પ"

લેખ-મં, ૧૬૨૫ વર્ષે .....

ર૧૫. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના પટ્ટે ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૩૭ શ્રી મળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગરૂપદેશાલ શ્રેષ્ઠી દારા ભાર્યા અલ્લાઇ સુત્ સામા પામા વિમળદાસા શ્રી વાસુ-પુજ્ય પ્રાથમિતિ.

૨૧૬. રત્નત્રથ ધાતની પ્રતિમા પ"

લેખ-સંવત ૧૩૩૬ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૨ શકરે શ્રી મળસાંથે શ્રેષ્ટી કરશી..... પ્રણમતિ.

ર૧૭. ધાતુની ચાવીસી ૧૪"

લેખ—સંવત ૧૭૩૯ માધ સુદી ૧૩ મૂળસંધે ગાંગડા ભપત સુતા પ્રેમજ બીમજ હુમડ ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકિર્તિ રચયિતા.

૨૧૮. ધાતની ચારસ મુર્તિ –માટા મૂર્તિ સમુહ જેમાં વચમાં પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા છે તથા ચારે બાજા ૧૮૪ પ્રતિમા છે તેમજ નીચે સુર્ય ચંદ્ર પદ્માવતિ દેવદેવીએ વગેરે પ્રાચીન ચિત્રકામ છે. લંભાઇ ૧૩૬" પહેલાઇ ૧૩" છે. ધણીજ પ્રાચીન બનાવટ છે. લેખ નથી.

ં ૨૧૪. અરહનાથની પ્રાચીન પ્રતિમા સફેદ પાષાએ ઉંચી ઇંચ ૧૦. લેખ—ષસાઇ ગયેલ છે. ધણીજ પ્રાચીન છે.

૨૨૦. પાર્શ્વનાથ સંકેદ પાપાશ હ કેશ સહિત. હૈંચાઇ ૧૨૬" આશરે ૧૫૦૦ ના સાલની મૃતિ છે. વધુ લેખ **ધ**સાધ ગયેલા છે.

૨૨૧. ચંદ્રપ્રભા સકેદ પાષાજા ઇંચ ૯.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ના જીવરાજ પાપડીવાલવાના લેખ.

૨૨૨. ચંદ્રપ્રભ્ર સફેદ પાષાછા ઇચ હ'' લેખ ધસાઇ ગયેલા છે.

રર૪ પીળા પાષાસની પદમાસન પ્રતિમા પર્!" પ્રાચીન. ક્ષેખ નથી.

રરપ. પીળા પાષાણની પ્રતિમા ૧૩૬'' આજુ'મા**લું દે**વદે**ના** ઉભેલા છે તથા ઉપર નીચે નક્ક્ષા કામ છે.

રરદ. પીત પાષાએ પંચ પરમેષ્ટી ઉંચાઇ ૧૪૬" ઉપર નીચે ચિત્રકામ પ્રાચીન છે. લેખ નથી.

૨૨૭. ગામટરવામી (બાહુપલસ્વામી) ખડ્યાસન પ્રાંતમા ઉં ૨૫<u>૧</u>"

લેખ—સં. ૧૫૬૧ વર્ષે ચૈત્ર વહી ૮ શકે શ્રી મૂળસંઘે ભટાટક શ્રીસકળકિતિ તે પર ભરુ શ્રા સુવનકિતિ તે પર ભરુ શ્રી માન-ભૂષણ તુ ૫૦ લુ શ્રી વિજયક્રિતિ ગુરૂપદેશાત ભાઇ વાલી આઇ મા**ખા**ષ્ટ્રી નિત્યં પ્રણમૃતિ.

રું સફેદ પાલાણ ખડગાસન પ્રતિમાં ઉ. ઇં. રહે" અછ માતિહાર્ય સહીત. ધણીજ પ્રાચીન. લેખ નથી.

૨૨૯ સકેદ પાવાણ ખડગાસન પ્રતિમા ઉ. ઇ. ટર આદ પ્રાતિહાર્ય સહીત. ધણીજ પ્રાચીત. લેખ નથી.

ર૩૦, સફેદ પાષાણ ખડગાસન પ્રતિમા ઉ ઇ. ૨૮ અષ્ટ પ્રાતિહાર્ય સહિત લેખ નથી પણીજ પ્રાચાન.

ર૩૧. સફેદ પાષાજા ચાવીસી ખડમાસન ઉચાઇ ઉ. ૨૬ ઉપર એ બાલ્યુ ઢાથી છે. વચમાં છત્ર છે. નીચે લેખ છે —સં ૧૨૭૫ માહ વહી કવાર શકે.

રકર. સફેદ પાષાણું ખડગાસન પ્રતિમાં આઠ પ્રાતિહાર્ય સહીત રદ" લેખ ઘસાઇ ગયેલા છે.

ર૩૩. ચરણ પાદુકા-કાળા પાષાસુની-ર" લેખ નથી.

ચર**ણ** પાદુકા ધાતુના ૧૬ ઇંચ ×૧૬ ઇંચ ભ૦ શ્રી વિજ્ઞાન દોને નમઃ કાતરેલું છે.

૨૩૪. ગરણ પાદુકા ધાતુની ૧<del>૧</del> ×૧૬

લેખ—શ્રી મૂળસાંધે બળાત્કારગણે સરસ્વતીગચ્છે ભ » પ્રભાચંદ્ર સુરુભ્યા નમઃ

#### યંત્રો.

ર૩૫ ધાતુનું યંત્ર દૃ" નું ગાળ કલિકુંડ પાર્શ્વનાથનું.

લેખ— સં ૧૬૧૬ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૭ વા. સુધે શ્રી મૂળસાધે જા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ભગ્શ્રી વોરચંદ્ર ભગ્શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભગ્શ્રી પ્રભાચંદ્ર®પદેશાત્ સિંહેપુરા જ્ઞાતિ શીવા ભાર્યા લિંગત…પ્રસ્થુમતિ.

૨૩૬. લંબચોરસ ધાતુનું યંત્ર હ×૨.

લેખ—તત્ત્રાર્થ સત્રતે। લેખ. નીચે વિદ્યાન દી પુસ્તકમ્ સખેલ છે.

રફાળ, ધાતાનાં યંત્ર ગાળ ઇંચ પ"

લે મ – સિદ્ધ યંત્ર સંવત ૧૬૬૦ વર્ષે પાેષ વદ ૧૩ શુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વાદી ભૂષણ ગુરૂ પદેશાત્ માહામા ભાગી સાના તયાઃ સુતા ભાઇ છવી નિસંપ્રશુમતિ.

ર કર ઋષિમંડળ યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૧૧ ઈંચનું.

લેખ—સંવત ૧૮૪૭ ચેતે કાર્તિક માસે કૃષ્ણ પદ્મે મંગળ ત્રચેાદસ્યમ્ તિથો ગુર દિને શ્રી મૂળ સધે નંદયામન્યાયે બળાતકાર-ગણે સરસ્વતિ મચ્છે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે દિલ્હી મલવખેડ સિહા-સનાધીશ્વર ભ• શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તદસ્થ દેવેન્દ્રકોર્તિ સરીભિ કદમ્ શ્રી રૂપિમંડળ નામ યંત્ર કુમઢ શાંતી ધર્મ ધુરધર શ્રી ભૂય, તલકશી

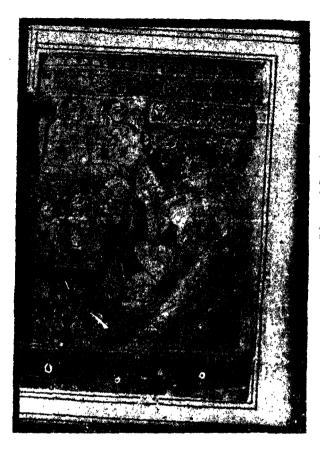

सूरतनी जूनी (दांडीयानी) गादीना खतिशयवान भद्दारक १०८ थी विद्यानन्दस्वामीजी सं० १४९१-१५३७

आ चित्र गुतराती मंदिरमां एक हस्तिखित सोनेरी शख तस्वार्थसूत्रना मुखपूछ पर हतुं तेनी नकड छई ते ऊपाथी आ फोटो तैयार करायी छे, जे ऊगस्थी सूरतमां श्रीविद्यानंद्रवामी पर पनो बस्ट पण बनावाई छे. सं० २०१९ मां विराजमान करायो छे. [जूओ पू० १५६] સત શ્રો કહાનદાસસ્ય સહકટમ્બસ્ય સર્જ સ્ટ્રિબય વિશ્વશાનિત અર્થમ કતમ પ્યાત પ્રતિષ્ઠાપિતમ શ્રીરસ્ત

ર૩૯ ત્રાંબાનું યંત્ર ૫ ઇંચનું સિદ્ધાંત્ર.

લેખ—સંવત ૧૫૮૯ શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારમણે શ્રી કુંદુકું દાચાર્યાન્વયે ભુગ શ્રી પદમનંદી ભુગ શ્રી દેવેન્દ્રક્યીત્<sup>ર</sup> ભા શ્રી વિદ્યાનંદી ભા શ્રી મહીસુષણ ભા શ્રી લક્ષ્માચંદ્ર ગુરૂપદેશાત શિહપુરા દ્યાતીય સં વીરસી ભાર્યો ગંગાઇ સુત બલવંત…... તિસમ પ્રથમિત.

૨૪૦. નાભિમંડલ ચારસ તાંત્રાનું યંત્ર હાા×હાા.

લેખ – સં. ૧૮૫૬ વર્ષ માહ સદી ૧૩ વાર શકે જંત્ર પ્રતિષ્કા મહાત્સવ: સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણ આચારજ કુંદકુંદાચાર્ય આમ્તાયે તત્પદે અતુક્રમે લા શ્રી જસ-ક્રીતિ જી શ્રાવક શાહ વર્દ્ધમાન તેમીદાસ ઉપદેશ શા. પંડિત પ્રેમચંદ્ર કપૂરચદ લઘુ શાખે દશાહ્રમડ.

૨૪૧. ધાતનું ચારસ યંત્ર વાક્ષ મંડળતું ૯x૯ાા ઇંચતું ચાર ગે ળાકાર આકૃતિવાળું.

લેખ – સંવત ૧૮૫૬ માહા સુદ ૧૩ વાર શાકે સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારમણે આચારજ કુદકુંદાચાર્યામના**ય** તત્પકે અતક્રમે લ૦ શ્રી જસકીર્તિજી શ્રાવક સાહળ વહીંમાન નેમીદાસ ઉપદેશત પં. પ્રેમચંદ કપૂરચંદ લધુ શાખે દશાહુમડ.

૨૪૨. તાંભાનું ચારસ યંત્ર ટ×ક નકસીવાળું.

લેખ—શ્રી મૂળમંધે શ્રી વિદ્યાનંદી શ્રી મંક્લભૂષણ ભાગ શ્રો લક્ષ્મીચંદ્ર મેવરાજ ભા અરધુ સુત અમરી શ્રી બાઇ.

૨૪૩. ચારસ લાંભાનું યંત્ર – ઢા×કા. ઘમાઇ ગયેલં. લેખ – સં. ૧૫૮૬ વર્ષે ક્ષુલ્લિકા સમિતિમતિ.

૨૪૪. ક્ષેત્રપાળ-આશરે ૧૦ ઇંચ ઉંચા.

ર૪૫. ખીજાક્ષેત્રપાળ માટા ઉંચા ઇંચ ૨૧. લેખ નથી.

૨૪૧. પદ્માવતી સફેદ પાષાણ ઉંચા ઇંચ ૧૮.

લે ખ— સં ૧૭૦૦ વર્ષે કાર્તિક સુદ ૧૨ શનો ભ૦ શ્રી સકળ-ક્રીતિ તદનુક્રમેષ્ણ ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી તદામ્નાયે ષ્રહ્મશ્રી વાદિરાજો-પદેશાત હુંગઢ ગ્રાતો બૃહત શાખાયાં દાશી શ્રીચંદ ભાર્યા માણેક્રદ્દે સુત સં. જીવાભાઇ કેાડમદે સુત સં. ભીમ એતેષાં મધ્યે સં. જીવાદે-શ્રી પદ્માવતિ નિત્યં પ્રણમતિ.

૨૪૭. પદ્માવતી ચાંદીના ઉંચા ઇંચ ૨,

લેખ – સં. ૧૬૯૦ શ્રો મૂળસંધે ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રોપદેશાલ: ભા રૂડી

૨૪૮. સ્કટીકની પ્રતિમા પદ્માસન ઉંચાઇ ઇંચ ૨. લેખ નથી.

૨૪૯. રફટીકની પ્રતિમા પદ્દમાસન ૧ ઇંચની. લેખ નથી.

રપા માર્શ્વનાથ ધાતુની ફેપ્યુ સાથે ૧ ઇચની લેખ નથી.

૨૫૧. પાર્ત્ય તાથ ચાંદીના ૧ા ઇચના પદ્દમાસન. લેખ નથી.

રપર ધાતુની પ્રતિમા પદ્દમાસન ૧ા ઇંચની. લેખ નથા.

૨૫૩ ચાંદીની સિદ્ધની પ્રતિમા ઉંચી ૪ ઈંચની

લેખ—વીર સંવત ૨૪૭૭ માલ સુદી ૧૩ સુરત નિવાસી ¶સાહુમડ ત્રોબોવનદાસ ડાહાબાઇ પુત્ર જયંતીલાલ ભ. મ પં. રા પ વિ.

ર પે રે મારીની પદ્માવતીની પતરાંની મૂર્તિ હxપા ની લેખ - બ ઇ લખમાં વધમાન ને મીદાસ.

ર ૫૫. ચાંદીની માતા અંખાજીની મૂર્તિ મ×છ વર્ધમાન નેમીદાસ

૨૫૬. ચાંદોનું કલીકુંડ દંડ યંત્ર ચારસ છાxહા લેખ નથી.

૨૫૭ ચાંદીતું ત્રિકાેશ મંત્ર ૫×૬ ધર્મચક્રવાળ અત્ર ઉદ્યાપન. લેખ—સં ૧૯૧૭ ના બાદો અપિબાઇ નિમિત્તે સુક્યું

#### હસ્તલિખિત શાસ્ત્રો.

- ૧. વંદાવન ચૌવીસી જિનપજા સંવત ૧૯૪૮ માં લખેલ.
- ર. ઉદ્યાપન સંત્રહ સકલીકરણ, કમે દહન, લોડશકારણ, અષ્ટાનિકા શાંતિ વિધાન વગેરે.
- 3. **મહાવીર સ્વામીના રાસ** બનાવનાર શા. વિજભ્ર**ખણ**દાસ ગારધનદાસ સંક્ષેપમાં લખ્યું ગુજરાતી ભાષામાં સંવત ૧૯૫૨ જેઠ वह १० रविवारे सप्यं.
  - ૪. પૂજાના ગાટકા. ૨૪ પૂજાએક છે.
- પ, વંદાવન કત ચૌવીસી જિનપૂજા ૧૯૪૨ માં વિજભ્રાખદાસ : ગારધાનદાસ લિખિત.
- દ. યશાધર ચરિત્ર રાસ ગુજરાતી પદ્મમાં ૯ અધિકાર છે. સંવત ૧૮-૭ સંધપરા જ્ઞાતિય જગજીવનદાસ ધરમદાસ લખ્યું સરત બંદરે
  - છ. યશાધર ચરિત્ર સંરકૃતમાં માણેકસૃન્કિત.
  - ૮. યશાધર ચરિત્ર સચિત્ર સંરકૃતમાં
  - e. સૌ'દર્યલહરી જાતી ગુજરાતી કવિતામાં
  - ૧૦, માટે પ્રતિક્રમણ અર્થ વ્યાપ્યા સાથે.
  - ૧૧. અખંડપરિવાજક ચરિત્ર સંવત ૧૭૫૧ લિખિત.
  - ૧૨. સમેદશિખરજી પૂજા-નાના માટા અક્ષરે
  - ૧૩. ચર્ચાશનક છાપેલં.
  - ા ૧૪. પૂજાના ગુરકા.
    - ૧૫ રતાત્ર પૂજા આરતીના ગુરકા.
- ૧૬. ધર્મ પરીક્ષા રાસ ગુજરાતી ભાષામાં કવિતામાં ૧૯૪૪ માંટે ફરી લખાયા છે હરખુત્રામ તથા સાભકું વરળાઇએ.

### '૧૫૬] સૂરત દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંગ્રહ.

- ૧૭. પૂજા અને ઉદ્યાપનના માટા શુટકા ૨૮૨ પાનાના.
- ૧૮. તત્વાર્થ સૂત્ર ગુજરાતી અર્થ સાથે
- ૧૯, તત્વાર્થ સૂત્ર સંરકૃત ટીકા સાથે
- ૨૦. તત્વાર્થ મૂલ માટા અક્ષરે.
- રુ મોટા સંચા ઉદ્યાપનના પદ્માવતી સ્તાત્ર સહિત.
- ૨૨ માટા અભિષેક.
- ્ર ૩. મહા અભિષેક.
  - ૨૪. ભૂપાળ સ્તાત્ર પૂજા વિગેરે.
  - રપ. સકલીકરણ વિધાન તથા શાંતિ વિધાન.
  - રક, વંદાયન ચૌવીસ જિન પૂજા.
- રહ તત્વાર્થ સુત્ર સાેનાના અક્ષરે લખેલું સંવત ૧૫૨૬ ના - સાલનું સાેનેરી એ ફાેટા ભદારક અને ૨૪ તીર્થ કરના સાથે.
  - ૨૮. શાંતિનાથ ચરિત્ર ગુજરાતીમાં.
  - **૨૯. ચેતન ચરિત્ર ગુજરાતી કવિતામાં.**
  - ૩૦. વંદાવન ચૌવીસી જિત્યુજા.
  - દર. ચોવાસી જિનપૂજા
- ૩૨. ઢરિવ શપુરાણ રાસ ગુજરાતીમાં બિજભુખણદાસ ગારધન-દાસ લિખિત
  - ૩૩. હરિવંશ પુરાષ્ટ્ર ખીજાં.
  - ક્ષ્ક તત્વાર્થ સૂત્ર, સહસ્રતામ વગેરે.
  - કપ સગર ચકવર્તિના રાસ ગુજરાતી.
  - કર્, પૂજા સ્તેત્ત્ર વગેરેના સુરકા.
  - કળ. આદિનાથ રાસ ગુજરાતીમાં પૃ. ૧૯૯ સં. ૧૨૦૦ નાે રચેલા

- ૩૮: શ્રીપાળ રાસ. શ્રાવકાચાર રાસ વગેરે.
- ૩૯. આદિના**થ રાસ ગજરાતી**
- ૪૮. ભદ્રભાઇ ચરિત્ર રત્નન દીકત સંવત ૧૯૩૭ માં સુરતમાં નહાલચંદ ઉત્તમચંદ ભાર્યા જડાવે લખાવ્યું છે મહાચંદ્ર પંડિતા બનાવેલ છે.
  - ૪૧. ચંદ્રપ્રભ ચરિત્ર.
  - પ્રર પાક્ષ<sup>ર</sup>નાશ રામ
  - ૪૩, ધોડશ કારણ વગેરે ઉદ્યાપત.
  - ४४. पद्मावती सहस्रनाम
- ૪૫. મહાવીર સ્વામી. શાતિનાથ, પાર્શ્વનાથ, સુરસુંદર સુકુમાર--ચરિત્ર. કરકું ડરવામી જવં ધરસ્વામી, લવકુશ, ચંદનખાલા રાસ સુદર્શન રાસના માટા ગુટકા
  - ૪૬. વૃત કથાના માટા ગટકા.
  - ૪૭. ચાવિસી જિન પુજા વંદાવન.
  - ૪૮. ચાવીસી જિન પૂજા વંદાવન.
  - ૪૯. ચાવીસી જિન પુજા વંદ્રાવત.
  - ૫૦. નંદીશ્વર પૂજા.
  - ૫૧. દશભકિત. સ્તાત્રા વગેરેના માટે સંગ્રહ.
  - પર. સોતા હરણ લવ કુશ આખ્યાન.
  - પર, સ્તાત્ર પુજા વગેરે સંગ્રહ
  - પપ્ત. દશભક્તિ રતાત્રા વગેરે.
  - પપ. જ્ઞાન બાજી હસ્તલિખિત.
  - પદ, ચૌવીસ ભગવાનના ભજના.
  - પહ જંગ કમાર ચરિત્ર.

પ૮. સાળલકારણ રાસ, રતાત્ર પૂજા, કર્મ બેદ, ક્રિયાકાય વગેરે.

પ૯ પૂજા સહસ્ર નામ વગેરે

६०. વિન તિ વગેરે ચૈત્યાલય રાસ વગેરે.

૧૧ પૂજાતા ગુટકા

દર પંચમેર નંદીશ્વર પૂજા

૬૩. હસ્તલિખિત કામળનું યંત્ર લાંક્ષું પ**હે**ાળું ૧૮×૨૦ નું.

છાપેલાં શાસ્ત્રો પણ ૧૦૦-૧૫૦ છે.

#### ઇડરની ભદારક-ગાદીના ઇતિહાસ.

તેટ—આ શ્રી વાસુપૂત્ર્ય ગુજરાતી સાજતાનું મંદિર નવાપરામાં 'કંડરની પ્રસિદ્ધ ભદારક ગાદીનીજ શાખા છે. દિલ્હીમાં આશરે સં. ૧૨૦૦માં ભદારક પદની સ્થાપના મુસલમાન ભાદશાહના સમયમાં થઇ ત્યારપછી પ્રથમ ગાંધાર, સંદેર તે સુરતમાં જીની ગાદી સ્થાપન થયેલી તેની ભદારક નામાવલિ જીદી છે જે જીના દહેરાના લેખા સાથે છપાવી છે. અને આ ઇડરની ગાદી જે પણ ઘણી કંજીની છે તેના ૧૦૨ ભદારકાની નામાવલી જે ઇડરના પં. નંદનલાલ જૈન (પછીના કું ગાનચંદ્ર અને મુનિશ્રો સુધર્મસાગર) દારા ઇડરના શાસ્ત્ર ભંડારમાંથી સંત્રહીત કરીને ''દિગંભર જૈન'' માસિક વર્ષ ૪ અંક હ વીર સં. ૨૪૩૭માં અમે છપાવેલ તે સંત્રહણીય તે ઉપયોગી હોવાથી નીચે પ્રકટ કરીએ છિયે—

#### ઈડર<mark>ની મૂ</mark>ળસંથો ગાદાંતા <mark>ભકારકાેની ના</mark>માવ<mark>ળી</mark>.

૧ શ્રો ભદ્રભાહુ, ૨ શ્રી ગુપ્તિગુપ્ત, ૩ શ્રો માધનન્દી, ૪ શ્રી જિનચન્દ્ર, ૫ શ્રી ૫૬મનન્દી, ૬ શ્રી ઉમાસ્વામી, ૭ શ્રી લાહાચાર્ય, ૮ શ્રી જસક્ષ્મીર્તિ, ૯ શ્રી દેવનન્દી, ૧૦ શ્રી ગુણનન્દી, ૧૧ શ્રી વજનન્દી, ૧૨ શ્રી કુમારનન્દી, ૧૩ શ્રી લાકચન્દ્ર, ૧૪ શ્રી પ્રભાચન્દ્ર,

૧૫ ત્રા તેમીચન્દ્ર. ૧૬ શ્રી અક્ષયનન્દી. ૧૭ શ્રો સિંહનન્દી. ૧૮ શ્રી વસનન્દી, ૧૯ શ્રી વીરતન્દી, ૨૦ શ્રી માધનન્દી, ૨૧ શ્રો માસિકનન્દી. ૨૨ થ્રી મેધચન્દ્ર. ૨૩ થ્રી શાન્તિકીર્તિ. ૨૪ થ્રી એલપોર્તિ, ૨૫ શ્રી પદમકોર્તિ, ૨૬ શ્રી વિનયકોર્તિ, ૨૭ શ્રી જ્યુષ્ણુક્રીર્તિ, ૨૮ શ્રી શીલચન્દ્ર, ૨૯ શ્રી નન્દીક્રીર્તિ, ૩૦ **શ્રો** દેશભૂષ્ણ. ૩૧ શ્રો અનન્તકીર્તિ, ૩૨ શ્રો ધર્મચન્દ્ર, ૩૩ શ્રી વિદ્યાનન્દી. ૩૪ શ્રી રામચન્દ્રછ, ૩૫ શ્રી નામચન્દ્રછ ૩૬ શ્રી નયચન્દ્ર ૩૭ શ્રી હરીચન્દ્ર. ૩૮ શ્રી મહીચન્દ્ર ૩૯ શ્રી માધચન્દ્ર ૪૦ શ્રી લક્ષ્મીચન્દ્ર ૪૧ શ્રી ગુઅડીર્તિ. ૪૨ શ્રી વિમલકીર્તિ. ૪૩ શ્રી લાકચન્દ્ર, ૪૪ શ્રી શુભચન્દ્ર, ૪૫ શ્રી શુભકોતિ, ૪૬ શ્રી ભાવચન્દ્ર, ૪૭ શ્રી મહીચન્દ્ર, ૪૮ શ્રી માધચન્દ્ર, ૪૯ શ્રી મહાચન્દ્ર, ૫૦ શ્રો શિવનન્દી, ૫૧ શ્રી વીરચન્દ્ર, ૫૨ શ્રી હરીચન્દ્ર, ૫૩ શ્રી ભાવનન્દી, ૫૪ શ્રી સુરેન્દ્રક્રીર્તિ, ૫૫ શ્રી સિદાચન્દ્ર, ૫૬ શ્રી સુરેચન્દ્ર, પા બ્રી માધતન્દી, પડ બ્રી...તન્દી, પદ બ્રી ગંગતન્દી, ૬૦ શ્રી હેમકોર્તિ, કુર શ્રી ચારૂકોર્તિ, કુર શ્રી મેરકોર્તિ, કુર શ્રી નાબિકો**ર્તિ** ૬૪ શ્રી નરેન્દ્રક્ષીર્તા, ૬૫ શ્રી ચન્દ્રક્ષીતિ, ૬૬ શ્રી પદ્દમક્ષી**તા, ૧૭ શ્રો વર્ક્કમાન, ૧૮ શ્રી અકલંક, ૧૯ શ્રી લહિત**કીર્તિ. ૭૦ **શ્રો** કેશવચન્દ્ર, ૭૧ શ્રો ચારૂકોર્તિ<sup>°</sup>. ૭૨ શ્રી અભયકીર્તિ<sup>°</sup>. ૭૩ શ્રો વસન્તકીર્તિ. હજ શ્રી વિશાલકીર્તિ, હપ શ્રી શુભકીર્તિ, હદ શ્રી **ધ્ધ**મ<sup>્</sup>ચન્દ્ર, ૭૭ શ્રી રતનચન્દ્ર, ૭૮ શ્રી પ્રભા**ચ**ન્દ્ર, ૭૯ શ્રી પ**દ્દ**મનન્દી. ૮૦ શ્રી સકલકી તિ, ૮૧ શ્રી ભૂવનકી તિ, ૮૨ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ, ૮૩ શ્રી વિજયકીતિ. ૮૪ શ્રી શુભચન્દ્ર, ૮૫ શ્રી સુમતિકીતિ, ૮૬ શ્રી ગુાથુકોર્તિ, ૮૮ શ્રી વાદિભૂષણ, ૮૯ શ્રી રામકોર્તિ, ૯૦ શ્રી પદ્દમનન્દી, ૯૧ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ, ૯૨ શ્રી ક્ષેમકોર્તિ, ૯૩ + + + ત્હુક શ્રી નરેન્દ્રકોર્તિ, હુપ શ્રો વિજયકોર્તિ, હુક શ્રી નેમીચન્દ્ર, ૯૭ શ્રી રામકીર્તિ. ૯૮ શ્રી જેસકીર્તિ. ૯૯ શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિ. ૧૦૦ શ્રી રામકીર્તિ. ૧૦૧ શ્રો કનકકીર્તિ. ૧૦૧ શ્રી વિજયકીર્તિ (ધડર) પાછળથી બ્રષ્ટ થઈ ન્હાસી ગયેલ.

નં. ૧૦૧ માં ભદારક શ્રો કનક્કીર્તિને તેં! અમે સરતમાં આશરે ६०- ૬૫ વર્ષ ઉપર આવેલા ત્યારે જોયા પણ હતા. એમના કાળ પછી એમના શિષ્ય પં. લક્ષ્મણ યાગ્ય ન હોવાથી કેટલાક સમય અહ માદી ખાલી પડેલી તે પછી માતીલાલ નામના પંડિતને ચાર્ચન હોવાના કારણે અમારા વિરાધ છતાં ઇડરમાં એ ગાદી પર બેસાડ-વામાં આવેલા પણ કેટલાક સમય પછી તેઓ ભ્રષ્ટ થઇ તેમજ ત્યાંના પ્રાચીન શાસ્ત્ર ભાંડારને અસ્તવ્યસ્ત કરી ન્હાસો છટેલા ત્યારવા આ ગાદી ખાલીજ છે. અને હવે ભકારકના જમાતા વહી મધા છે. સરતના આ ગુજરાતી સાજનાના મંદિરમાં શ્રી ચિંતામણી પાધ-નાથના વેદીમાં તા ધણીજ પ્રાચીન સં. ૧૨૦૦ થી પણ પ્રદેલાની માટી માટી ખડગાસન પદ્દમાસન લેખ વગરતી પ્રતિમાએ! સકેદ પાષાના, પીળા પાષાસની અને ધાતુની પસ છે.

સરતની જાતી ગાદી પર ભ૦ શાંતિકોર્તિ જેને પણ અમારા તથા સરત સાજનાના વિરાધ છતાં સાજતા પંચે ગાદીએ ખેસાડેલા તે પણ ભ્રષ્ટ થઇ જવાથી તેમને ગાદીથી પદભ્રષ્ટ કરવામાં આવેલા છે આથી આ ગાદી પણ ખાલો છે. અને માત્ર કાષ્ટાસંધી (નરસિંહપુરા) ગાદીના ભદારક શ્રી ૧૦૮ યશકીર્તિજી માત્ર માજીક છે જે વિદ્વાન ચાગ્ય અને દાની પણ છે. કુંગરપુર વાળા ભુંગનીંદ્ર કીર્તિ (સેવાડા) પણ હમણાંજ કાળ કરી ગયા છે.

> મુળચંદ કસનદાસ કાપડિયા— સરત. તા ૧૨-૩-૫૮

# સુરતનાં ગૃહ ચૈત્**યાલયાે**.

#### (૧) નવાપરામાં શેઠ ગમન<mark>લાલ ખુશાલચ'દ</mark> સુતરવાલા (દશાહુમઠ) નું ગૃહ ચૈત્યાલય.

૧. ચંદ્રપ્ર<del>ભુ ધા</del>તુની પદ્માસન પ્રતિમા *આ* <mark>ઇંચની.</mark>

લેખ—સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વ**દ ૫** શ્રી **મૂલ સંધે ભ૦ શ્રી** મહીચંદ્રોપદેશાત્ ય. ર. સી.

ર. ગામટરવામી ખડ્ગાસન ધાતુની **ઉંચી ઇંચ ૪ ની** લેખ— સુતરવાળા ગમનલાલ ખુશાલચંદ **વીર સં. ૨૪૬૬** વૈશાખ સુદી ૩

ગામટરવાની ખડ્યાસન ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૪
 લેખ—સુતરવાળા ગમનલાલ ખુશાલચંદ વીર સં. ૨૪૬૬
 વૈશાખ સુદ ક.

૪. પાર્ધિનાથ ધાતુની **૭ ફેચ્યુ સહિત ઊંચી ઇંય ૪**! લેખ—સં. ૧૫૮૬ વૈશાખ સુદ **૧૩ શ્રી મૂલસંધે ભ૦ શ્રી** વિદ્યાનંદી તત્પટે ભ૦ શ્રી મ**હીભૂષ્**થુ **તપઃભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રસ્થુમિતિ** ભ૦ અભયચંદૈઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્

પ. પાર્ધાનાથ ૭ ફેબુ સહિત ધાતુની ઊચી ઇંચ ટાા લેખ—સં. ૧૭૧૫ વર્ષે શ્રી મૂલસંધે **લ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકાર્તિ** ઉપદેશાત્ શ્રી વાધજી રાધવજી.

દ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેલ્યુ સહિત ઉંચાઇ ઈંચ ક લેખ—શ્રી મૃળસંધે ભ૦ વિજયકીતિ વ. પરવત ભા. ફૂદુખા. ૭ પદ્દમાવતી ધાતુની ઊંચી ઇંચ ૪ાા લેખ—સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ટ સુદ ૨ શુક્રે ભ૦ શ્રી મેરચંદ્રોપદેશાત... સં. કઠ્યાલ્છ તરય ભાયાં ખાઇ કુંવર પ્રશાસત.

૮. રતનંત્રય ધાતુની ઊંચી ઇંચ ક લેખ—સં. ૧૫૩૪ અથાડ સુદ ર સુરી લા. શ્રી વિશ્વાન દેશ ૧૧

ગુરૂપદેશાંત હુંમહ ... આર્યા જનનુ પુત્રી પ્રતિષ્ઠિતમ શ્રી રતનત્રય નિત્યમ પ્રથમતિ.

હ. પ્રમાવતી ધાતની ઊચી ઇંચ દા

લે ખ-સં. ૧૬૬૬ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી વાદી ચંદી પદેશાત્ માં. જસવંતભાર્યા વિજલદે ત્યાઃ નિમિત્તમ છા. શ્રી લક્ષ્મીસાગર **પ્ર**થમિત.

૧૦. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચી ઇંચ પ

લેખ નથી. ઘણીજ પ્રાચીન ધસાઇ ગરેલા છે.

૧૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા નીચે લાંબી ખેઠક સહિત ૧ા 'ઇંચતી. લેખ નથી.

૧૨. યંત્ર તાંભાનું ૫ ઇંચનું :ગાળ સિદ્ધયંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૨૮ વર્ષે માધ વદી ૮ ગુરી શ્રી મૂળસંઘે સર-સ્વિતિગ<sup>2</sup> છે ખલાત્કાર ગણે બા શ્રી અશાયચંદ્ર ભા શ્રી રત્તકી તિ ગુરૂપદેશાત્ હુંભડ જ્ઞાતિય શા. ઠાકર બાર્યા જેતળાઇ તયા: સતો સં. જસરાજ ભાગ સં. જસમાદે સં. જીવરાજ ભાગ સં. માણુકદે ત્તયોઃ ભાત સસા સં. લાડકી એતે નિત્ય પ્રણમતિ.

આ **ચૈત્યાલય હાલ** એક એારડામાં સ્વ૦ ગમનલાલના ધ. પ. ના મળજામાં છે.

(ર) હરીપસમાં શેઢ નેમચંદ કસ્તુરચંદ સાદહવેલના (દશાહુંમડ) નું ગૃહ ચૈત્યાલય.

1. **ઋષભાદેવ** પદ્માસન કૃષ્ણ પાષાણ ઊંચા ઇંચ ૪ લેખ—શ્રી મૂળસાંઘે ભાગ વાદીચાંદ્ર નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૨. નેમનાથ કુષ્ણ પાષાણુ ઊંચી ઇંચ જાા से भ- प्रधाप सूथे। के इपरना केवीक छे.

- ક. ગામડસ્વામા પંચ ધાતુતી ઊંચો ઉચ કાા લેખ −નથી.
- ૪. ગામસ્ટરવામી નંચ ધાતુના ઉંચી ઇંચ કા લેખ—નથી
- મે. પાર્શ્વનાથ પંચ ધાતુની ૭ ફેચ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચિ ૩ સેખ—નથી
- ક પાર્શ્વનાથ ૭ ફેચ્ચુ સહિત ધાતુના રાત ઈંચના પ્રાચીન. સેખ—ધસાઇ ગયા છે.
- છ. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેચુ સહિત ૧ા ઇચના લેખ– શ્રી મૂળસંધે.
- ૮. તાંબાના પાર્ધાનાથ ૭ ફેચુ સહિત ઉંચી ઇયરા લેખ—નથી.
- પાર્ય નાથ ચાંદીના ૭ ફેસ્યુ સહિત ઉચી ઇંચ ૪

લેખ – સં. ૨૦૦૬ વર્ષે જેઠ સુદી ૩ મૂળસંધે સુરત ન**ગરે** દશાહુમડ નેમચંદ કસ્તુરચંદે ભ૦ યશકોર્તિ પ્રતિષ્ઠાપ્ય ગુ**દે** ચૈત્<mark>યાલયે</mark> યિરાજિતમ્

૧૦. પદ્દમાવતી ધાતુની ઉચી ઇંચ પાા

લેખ—સં. ૧૭૩૩ અલ્ધિત સુદી ૨ શ્રી મૂળ**સંધે લ૰ શ્રી** ઋહીચંદ્રોપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતીય શા મકરંદજી નાભા પ્ર**ચુમતિ.** 

૧૧. ક્ષેત્રમાળ ઊંચી ઇંચ ૨૧

આ પ્રતિમાંએ! સુરત જિલ્લાના કુકેરી ગામથી સાદડવાળ **આશરે** ૧૦૦ વરસ પર આવેલી અને સાદડવેળ તથા કુકેરીની આ પ્રતિ-માંએ! સુરતમાં આશરે ૭૫ વર્ષ ઉપર આવેલી છે સાડ**વેળમાં કનલ** એક પણ દિ. જૈન ધર નથી.

- (૩) હરીપરામાં શા. પરભુદાસ હેમચંદ (વીસાહુમડ) નું ગૃહ ચૈત્યાલય.
- પાર્યાનાથ ૭ ફેચુ સહિત ધાતુની ઊચી ઇચ ૪
   લેખ—શ્રી મૂળસંધે શ્રી ભાવકોર્તિ ઉ. નેહજ ભા• ધર્મિલ્કુક સં. દેવા.

ર. ચૌવીસી ધાતની ઊંચી ધંય ગા.

ક્ષેખ-નથી.

3. યંત્ર ૧ ફિલમંડળ ગાળ ૧૧ાા ઇંચતું તાંભાતું.

લેખ-ધસાઇ ગયા છે. જાત.

૪. ચોરસ યંત્ર તાંખાનું ૬ × ૬ તું ક્રાેઠા ૧૬ તું નીચે દ્ધીં ક્રી અંહીં ઔંકોંઢ અત્રે

૧. અત્રે ત્રિલાકસાર ભાષા પૂજા પં. મહાચંદ્રકૃત છે જેમા છેલ્લે **આ પ્ર**માણે સાંવત છે. પંચેંદુ નવસચંદ્રે વર્ષે ઉર્જસિતેતરે પક્ષે **અષ્ટમ્યાં** ગુરૂવાસરે મહાચંદ્ર લિખિતમ્ સં. ૧૯૧૫.

(૧૨૫ ડબલ ૫૪ છે)

લી. માહનલાલ પં. મહવા.

- ર. પુરુયાશ્રય કથા ભાષા હરત લિખિત (હાલ છપાઇ ચુક્યું છે) સુરતથી હ) માં મળે છે.
  - **૩. યશાધર ચરિત્ર હરત લિખિત ગુજરાતી કવિતામાં** છે.
- (૪) શેઠ ઇગનલાલ ઘેલાભાઇ તાસવાળા (વીસાહેમડે) સરત સ્ટેશનની ધર્મ શાળામાં પૌત્ર મૂળચંદ **સાકેરચં**દના સ્મરણાથે સં. ૧૯૭૧માં સ્થાપિત ગુહ ચૈત્યાલય.

વ. આદિનાય સ્વામી - સફેદ પાષાણ પદ્માસન ઊંચી ઇંચ ૧૫ (भूण नायक)

**લેખ— ધ**સાઈ ગયેા છે. પ્રાચીન તારંગાથી લાવવામાં આવેલી છે. **પ્રતિમાની વે**દી પ્રતિષ્ઠા ભ૦ શ્રો સુરેન્દ્રકીર્તિએ સં. ૧૯૭૧ના જેઠ સદ ૬ શક્વાર વીર સં. ૨૪૪૧ માં થયેલી. (પાછળ આરસનુ કાતરકામ છે. અને મૂર્તિ સહિત આરસતું સિંહાસન પ્રાચીન છે)

**ર. આદિશ્વર ભગવાન પદ્દમાસન સફેદ પાષા**ણ ઉપયો ઇંચ છા

લેખ—સં. ૧૯૫૭ માલ સદી ૧૭ પૂર્વાચાર્યામનાય..... ∌પચંદ લખમીચંદ કલટન વાસ્ત⊶.....

- B. સુમતિનાથ —સફેદ પાષાએ પદ્માસન ઉંચી ઇંચ ૯. લેખ-નથી પ્રાચીન.
- ૪. ચૌવીસી ધાતુની ખડ્યાસન ઉંચો ઈચ ૧૦ાા (ફારડીંગ)

લેખ–સં. ૧૯૨૧ આશ્વિત સદી ૧ શ્રી ફ્લટ્ર**ત મધ્યે શ્રી** શાંતિનાથ ચૈત્યાલયે રામચંદ હું બડ બુર શાખા શ્રી જિન ચોવીસો મુક્ષી છે.

- પ. ખડગાસત ધાતુતી પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪ લે ખ – નથી
- ૬. ખડગાસત ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૪ ખીછ. ક્ષેખ--નથી.
- **૭ પદ્માવતી ચાંદીના ૨ ઇંચના પાર્ધ્વનાથ સહિત, પ્રાચીન.** લેખ-- ધસાઇ ગયા છે.
- ૮. સિદ્ધની પ્રતિમા ધાતુની ઉંચી ઇંચ દાા લેખ—તથી.
- ૯ ચૌવીસી ધાતુની ઉંચો દંચ ગાા લેખ—સં. ૧૭૨૫ અગહત વદ ૫ શાકે ભ૦ સકળકોતિ<sup>૧</sup> **૭૫**-ેં **દેશાત–પ્ર**તિષ્ઠિતમ્.
  - ૧૦. પદ્માસન ધાતુની-ઉંચો ઇંચ ૨ ની લેખ-લસાઇ ગયા છે.
- ૧૧. પાર્યાનાથ ધાતુની આજીમાજી પોર્યાનાથ ખડ્યાસને કેશ સહિત ઉંચી ઇચ સાા
- લેખ—સં. ૧૬૩૦ ચૈત્ર વદી ૫ મળસાંધે ભ૦ શ્રો પ્રભાચાંદ્રી-**પ**દેશાત્

૧૨. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા તેમનાથની ઉંચો ઇંચ પા

લેખ—સં. ૧૯૬૭ વૈશાખ સુદ ૬ ગુરો મૂળસંધે બલાત્કારમએક કુંદકુંદાચાર્ય પરંપરા ભ૦ કનકકોર્તિ ઉપદેશાત દેાશી જેઠીરામ પાનાચંદ ભાર્યા જડૂળાઇ હુંબડ શા. મંત્રેશ્વર ગેત્રે પ્રસ્તુમતિ.

૧૩—પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ગાા ઇંચ

**લેખ—સં. ૧૯**૧૬ ફાગણ સુદી ૧૪ શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>વે .....

૧૪. ચંદ્રપ્રભુ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૮૯૬ વર્ષ માધ વદી હ સુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સુરેન્ડકોર્ત ઉપદેશાત્ હું. લ. સા. શેઠ સુંદરજી ભા. છવી…

૧૫. પદ્માવતી ધઃતુતા ઉંચી ઇંચ કાા

લેખ—સં. ૧૭૧૩ કા. વદી ૧ ગુરી શ્રી મૂલસંઘે ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર ભાગ શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાત્ સિંહપુરા જ્ઞાતીય સં. શ્રી વર્દમાન ભાગ સંકીળાઇ તત્પુત્ર સં. શ્રી ધર્મદાસ પદ્માવતી પ્રશુમતિ ષ્યા શ્રી મહિમાસાગર સમય પ્રતિષ્ઠિતમ્

૧૬. ચંદ્રપ્રક્ષ ધાતુની ઉંચી ઇંચ ૪ાા

લેખ—સં. ૧૯૬૦ માગસર સુદ ૬ છુધે કાષ્ટાસંઘે નંદીતટ અચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી રામસેન ભ૦ અમરેન્દ્ર ઉપદેશાત્ શ્રી નેમચંદ નાથા ભા૦ વાલૂ હું ઝડ દીર્ધ શાખા (વીસા) ગાત્ર પંખેશર પ્રતિષ્ઠિતમ્

૧૭ યંત્ર દશ લક્ષણ ધાતુનું ગાળ ૧ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૯૦૧ માધ માસે શુકલ પક્ષે તિથી ૧૭ ગુફવાસરે શ્રી મૂળશ્રું ધે સર. ગચ્છે વ્યલાતકાર ગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વય ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ ત. ૫. ભ. ખલ્લા શ્રી મહતીસાગરજી તત્લુપદેશાત્ શ્રા. વેલચંદ વેલજી. ઉતાર્યું તા. ૧૭–૭–૫૫

\*

### (૫) સરત ઝાંપાળજાર શા. પરભ્રદાસ પાનાચંદ સરૈયા (સ'ઘપરા) ને ત્યાંનું ચૈત્યાલય.

- ૧. ચંદપ્રભ સકેદ પાષાએ ઉંચાઇ ઇંચ દ. લેખ-લસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી, પ્રાચીન
- ર. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા બદામડી સહિત ઇંય ગા.
- લેખ—સં. ૧૬૨૪ શ્રી મૂળસાંઘે ભાગ શ્રો પ્ર<del>ભાગ</del>ંકો**પદેશાલ** કુભાઇ પ્રશમતિ.
  - a. પદ્માવતી ધાતાના ઇંચ પ ઉંચી.
- લેખ સં. ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ શ્રી મૂળસંધે ૧૫૦ શ્રો મેરૂ-ચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા નાતીય દે. પ્રેમજી બાભાઇ સત્ત ભા શ્રી મહીચંદ્ર શિષ્ય પ્ય. શ્રી જયસાગર પ્રણમતિ.
  - ૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ સહિત હેંચી ઈંચ ૨. લેખ-શ્રી મળસ ધે.
- પ. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૯ કેએ સહિત. ઉંચાઇ ઇંચ આા, લેખ-શ્રી મળસાંધે શ્રી પદ્મનંદીદેવા-સં. દક્ષિતા પ્રણમતિ શ્રી જિનેશ્રી ક્ષક્ષિકા વીરમતી કારાપિતમ સં. ૧૫૧૩ થયે.
  - દ. પદ્માસન ધાતુના આ ઇંચના. લેખ નથી.
  - છ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ફેપ્સ સહિત. **ઈંગ્લી ઉચ ૩ લેખ-નથી.**
  - ૮. પાર્યનાથ ર ઇંચ. ૫ કેશ સહિત. લેખ-નથી.
  - ૯. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૮ ફેઅ સહિત. ૪ા ઉથતી પ્રાચીન.
  - લેખ-સં. ૧૭૧૩ શ્રી મળસંધે લ અહીયં કો પદેશાવ.....
  - ૧૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેપ્સ સહિત ઉંચી રા ઇંચ.
  - લેખ-શ્રી મૂળસંધે શ્રી ભૂવનકોર્તિ ઉપદેશાત. ૧૨৯૪ વર્તા

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેણ સહિત ઉંચી રા ઇંચ.

લેખ— શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી ભુવનક\તિ ઉપદેશાત્ ૧૨૩૪ વત ૧૨. યંત્ર ૐહીંનું ચારસ તાંબાનું ૪×૪ નું ત્રિકાચુ કાેઠા ૯. સેખ નથી.

૧૩. ચાંદીની ચરણુપાદુકા ગાળ. ૪ાા ઇંચની.

લેમ—સં. ૧૯૦૩ વંશામ માસે શુકલ પક્ષે તિથી ૧૦ હુધ મૂળસંધે મ. ગ. કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ ગુલ્ચંદ્ર ઉપદેશાત્.

૧૪. ચાંદીતા સુર્ય ૧ાા ઇંચતા ગાળ ૧૫. જીતા ચાંદીતા રૂપીયા કાંટાવાળા ૧૬. શિખરજીતા પત્થર.

# (૧) –સૂરત હરીપરે ધાેબીશેરીને નાકે શા. ખીમચંદ લાલચંદ (દશાહુમડ)ના ચૈત્યાલયની પ્રતિમાએા.

1. મૂળનાયક રત્નત્રય પાષાષ્યું સફેદ ૩૧×૨૪ લંભાઇ પહેાળાઇ વયમાં શાંતિનાય, આજુબાજુ કુંયુનાય, અરનાય એ ત્રણ પ્રતિમાએ! ખડ્ગાસન છે. અને લાંછન સહિત પ્રાચીન છે. જમીનમાંથી નીકળેલી કહેવાય છે. ત્રણું ખડ્ગાસન ઉપરાંત નીચે ૬ ખડ્ગાસન નાની પ્રતિમાએ! તથા ઉપર પાંચ પદ્દમાસન પ્રતિમાએ! છે. તેમજ હાથી વગેરે કાતરકામ છે.

લેખ- ધસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી પણ સં. ૧૬૮૩ જણાય છે.

- ર. પદ્માસન માર્થાનાથ છ ફેચ્યુ સહિત પ્રાચીન ૪ :ઇંચના કેશરિયાજીના પત્થર છે. લેખ નથી.
- 3. **રવભદેવ કૃષ્ણ માયાણ કે**શરિયાજના પત્થર ઉંચાઇ ક્રાા ઇંચ. **સેખ** નથી.

૪. પદ્માસન પ્રતિમા કૃષ્ણ પાષાએ ઉચી ઇંચ કાા કેશરિયાછ પાષાશ.

લેખ-સં. ૧૮૧૬ વંચાય છે. બાકી ધસાઇ ગયા છે.

પ. રૂપભદેવ-કુષ્ણ પાયાણ પ ઇંચ કેશરિયા પત્થર. લેખ ધસાક ગયા છે.

 પદ્માસન પ્રતિમા કુબ્લ પાયાએ કેશરિયા પત્થર આ ઇંચની લેખ—સં. ૧૭૫૩ વંચાય છે. બાકી ધસાર્ક ગયા છે.

**૭ ચં**દ્રપ્રભુ પદ્માસન સકેદ પાષાણ ઉચાઇ **ઇચ** ૪ાાા લેખ-લસાધ ગયા છે. મળસંઘે વંચાય છે

૮. પંચ પરમેષ્ઠો ધાતુના. ઉપર તીચે ચિત્રકામ છે. ઉંચાઇ ઉચ ક લેખ – સં. ૧૫૪૨ વૈશાખ સુર ૭ સામે શ્રી મૂળસંધે ભા શ્રો વિદ્યાન દી શિષ્ય અા. શ્રી મહેન્દ્રકીર્તિ દેવા પ્રભામતિ નિત્યં.

હે. પંચ પરમેકી ધાતુના ઉંચાઇ કાા ઇંચ.

લેખ-૧૫૬૨ વર્ષે અષાડ સુદ ૮ સામવાર પ્રાગવાટ શાતિથ મું ખેતા મૂં શ્રી.......ખાકી વંચાલું નથી.

૧૦. પંચ પરમેષ્ટિ ધાતુના ૬ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૨૧ મહા સદ દશેમ સતે ઉપશ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી પદ્મતાં દી દેવા તરુ પર ભારુ શ્રી સકલકીર્તિ દેવા તત્પટ્ટે ભારુ શ્રી વિમલેન્દ્રકોર્તિ ગુરૂ પ્રતિષ્ઠિતમ હુમડ જ્ઞાતિય શ્રેષ્ઠિ ભારા ભાર..... સત વાધા ભાર્યા વાંકુ ભાગ હર્યા ભાર્યા લાડી શ્રો શીતલનાથ બિમ્માં નિત્યં પ્રણમતિ.

૧૧. પંચ પરમેષ્ટી ધાતના ૪ ઇંચ.

**લેખ—સં. ૧૩**૭૧, બાકીના લેખ વંચાતા ન**થા**.

૧૨. પાર્શ્વનાથ ધ તુના ઉંચાઈ ૩ ઇંચ મૂળસંધે ભાગ શ્રી તાન-ભૂષણ ભાગ શ્રી પ્રભાગ દ પ્રતિષ્ઠિતે શ્રેષ્ઠો ભીમછ વધુ રખઇ પ્રસમિતિ. ૧૩. રત્તત્રય ધાતુના ખડ્ગાસન ઉ'ચાઈ ટાા ઉચ.

લેખ-૧૫૩૫ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી ભાવનકિર્તિ તપટે ભાગ થી સાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત શા. વીરસિંહ......

૧૪. પદ્માસન ધાતુના દાા ઇંચ. લેખ નથી. પ્રાચીન છે.

૧૫. પદ્માસન ધાતાની પ્રતિમા ગા ઇચ

લેખ—સં. ૧૬૮૩ વેશાખ સદ પાને ગરૂ શ્રી મળસાંઘે ભા૦ શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાલ શા. વર્ધમાન ભાર્યા વિરાદે વાર નિસ્ પ્રથમિતિ.

૧૬. પદ્દમાસન ધાતની પ્રતિમા ઉંચી રાાા ઇંચ સં. ૧૬૮૧ શ્રી કાષ્ટાસંધે ભગ ચંદ્રકીર્તિ.

લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૭. પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ૭ ઇંચ.

લેખ - ઘરાઇ ગયા હોવાથી વાંચી શકાતા નથી.

૧૮. ધાતુની પદ્દમાસન પ્રતિમા રાાા ઇંચ મૂળસંઘે વંચાય છે ખાકીનું ઘસાઈ ગયું છે.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત કેશ સહિત ઉંચાઈ જાા ઇચ સં. ૧૫૨૭ વર્ષે......બાકી લેખ ધસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી.

ર દ. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ઉંચી ૩ ઇંચ સં. ૧૬૮૧ કામણ વદ ૧૩ ને ગુરવાર મૂળસાધે ભ૦ શ્રી રામકીર્તિ ક્રિપદેશાત ભાષ્ટ શ્રામાઇ.....

ર૧. પદ્માસન ધાતુના **૩ ઉ**ચ સં. ૧૬૨૪ વર્ષે ફાગણ સુદી દુ રવઉ શ્રી.....વંચાતું નધી.

રર, પદ્માસન ધાતુ ક ઇંચના સં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદી દૃ રવિ શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીતદ મચ્છે ભા મો સક્ષ્મીસેન પ્રતિષ્ઠિતમુ

ર૧-અ. પદ્માસન ધાતના ક ઇંચ સં. ૧૬૯૮. બાકી લેખ વંચાતા નથી.

રર-અ. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ગાર્કીય લેખ સં ૧૬૪૧ લા શ્રી ગુષ્યકોર્તિ શ્રેષ્ઠિ સં. અજ સં. ખેમજ ભાર્યા માત.....

૨૩. ધાતના પાર્ધાનાથ પદ્માસન સાત કેશ સહિત રાાા ઈચ્. સં. ૧૬૮૧ શ્રો મૂળસધે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ ભાગ શ્રી શાનભાષા ઉપદેશાત.

ર૪ ધાતના પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ઉંચાઇ ત્રણ ઈંચ સાત ફેપ્યુ. સહિત સં. ૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મળસાંઘે ભાગ શ્રી સમતિકીતિ. ભાગ શ્રી ચંદકિર્તી પ્રાવ શ્રી.....નમૃતિ.

રપ. પદમાસન ધા<u>ત</u>ના પાર્શ્વનાથ ક ઇંચ સાત કેણ સ**હિત**્ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા સુનંદા હનદાસ પ્રણમતિ.

૨૬. પદ્માસન ધાતુના સાતફેષ્ય સહિત ઉંચાઇ કા ઇંચ સં. ૧૫૬૮ શ્રી મળસ ધે શ્રી ભાગ વિજયકર્તી શા. દેવા ભાર્યો લાડી. સુત નાના ......

૨૭. ધાતુના પદમાસન સાત કેશ સહિત શ્રી મૂળસંધે અ૦ શ્રી ભાવનકિર્તી ઉપદેશાત. ૧૨૩૪ વત.

ર૮. પાર્શ્વનાથ પદ્દમાસન ધાતના ૩ ઈંચ સાત કેલ સહિત. સાં. ૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મળસાંધે ભાગ શ્રી સમતિકીર્તિ. અંગ શ્રો ચંદ્રકિર્તી શ્રીવત પ્રસમતિ.

રહ પદ્દમાસન ધાતના ૩ ઇંચ સં. ૧૫૧૩ વર્ષ માધ સુદ્ ર શ્રી મૂળસંધે શ્રો વિદ્યાનંદી દેવા......

૩૦. પદ્દમાસન ધાતુના સાત કેશ સહિત બે ઇંચ સં. ૧૬... શ્રી મૂળસંથે ભા શ્રી સમતિકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્ હુમડ ગાંધી નાકર: ભાર્યો કુમાદે પ્રણમતિ.

**૩૧. પદ્દમાસન ધાતુંની પ્રતિક્ષા ૩ ઈંચ** શ્રેયાંસનાથ.

લે ખ—સં. ૧૫૧૧ માધ સુદ ૫ શ્રી મૂળમાંથે ભા શ્રી સકલકિર્તી તત્ત્રિષ્ય હ્રહ્મચારી જીતદાસ ઉપદેશાત ખાંડેલવાલ -શ્રાતિ......વંચાતું નથી.

૩૨. પદ્માસન ધાતુ ૨ાા ઇંચ લાંચ્છત ઘઢાઇ ગયું છે. શ્રી •મૂળસંધે……સંવત વગેરે નથી.

ટક. પદ્દમાસન ધાતુતી ૧ાા ઇંચ ફેલ્યુ સહિત પાર્શ્વતાથ. લેખ—નથી.

ટ૪. પદ્માસન ધાતુના એ ઇચ પાર્ધનાથ ૭ સાત ફેે**ણ સહિત.** ઃશ્રી…લેખ વચાતાે નથી.

**૩૫. પદ્માસન ધાતુના પાર્શ્વનાથ ૧ાા ઇ**ચ લેખ. ઘસાઈ ગયો છે.

૩૬. પદ્માસન ધાતુના પાર્શ્વનાથ ૧ા**ા ઈય** લેખ ઘસાઇ ગયો છે.

૩૭ ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ૧ા ઇંચ...લેખ ઘમાઇ ગયા છે.

૩૮. રત્વત્રય ધાતુના ખડ્ગાસન ઉચાઇ પા ઇંચ સં. ૧૫૦૮ વૈશાપ સુદી પુનમ ક્રા મૂળસંધે શ્રી કુમુદ્રચંદ્ર શ્રો વિદ્યાનંદી દોક્ષિતૌ ચ્યાછકા કમલશ્રી સં.....કારાપિતમ્.

ક૯. તાંબાનું યંત્ર ૪×૩ ભક્તામરનું યંત્ર

૪૦. ધાતુનું પતરૂં ૪૫×૭૫ પદ્માસત સૃર્તિ ચિત્રેલી છે. તેમાં -એક (જમણે) હાથ ઉંચા કરેલા એવી મૂર્તિ વિગેરે ચિતરેલી છે.

લેખ—સં. ૧૫૪૧ વર્ષે કાગણ સુદી ૬ શ્રી પંચગલીદેવતા કારતા. મૂ૦ શાનકુંજર અહમશ્રેયાંસે શ્રી હોં કારાપિતાન્.

૪૧. ક્ષેત્રપાળ એક છે ૧૯ ઈંચ ઉંચાઇ.

(લખ્યું તા. **૫-**ક-**૫૫)** 

## શ્રી દિગંબર જૈન મંદ્રિર–રાંદેરની

### પ્રતિમાં એા.

1. મૂંળનાયક:-શ્રી શાંતિનાથ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ૧૪ ઉચ લેખ— સંવત ૧૬૬૬ વર્ષે માધ માસે ૪ શુકલ પક્ષે તિથી શ્રો મૂળસંઘે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભવ્ શ્રી વીરચંદ ભવ્ શ્રી જ્ઞાનભૂષણુ ભવ્ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ભવ્ શ્રી વાદિચંદ્રોપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ સંઘવીં શ્રી નાકર ભાર્યો સમંગ્યાદેહ તયો: પુત્રા: સંઘવી કાનજી, સામજી, રાયજી, નામ્ન: યેતેશામ્ યથા સંઘાદિપતય: વલ્લાદે ભાર્યા રમાદે નામ્ન: એતેષાં મધ્ય સંઘવી શ્રી કાનજી પ્રણમતિ.

ર ચંદ્રપ્રભુ પદ્દમાસવ ધાતુના ઉંચી **ઇચ ૧**૮.

લેખ — સં. ૧૬૮૩ વર્ષ ચેંત્ર વદી ૮ શુકે શ્રી મૂળસાંથે સર-રવિત્રચ્છે બલાતકાર ગણે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભ શ્રી વિદ્યા-નંદી દેવાઃ તત્પટે ભ શ્રી મલ્લીભૂષણ દેવાઃ તત્પટે ભ શ્રી લક્ષ્મીચદ્રસદેવાઃ તત્પટે, ભ શ્રી વીરચંકોઃ તત્પટે, ભ શ્રી દ્યાન-ભૂષણ તત્પટે, ભ શ્રી પ્રભાસચંદ્ર તત્પટે. ભ શ્રી વાદીચંદ્રઃ તત્પટે, ભ શ્રી મહીચંદ્ર તેવામ્ ઉપદેશાત્ હું અંદ જ્ઞાતિય સંદેર (રાનેર) વારતવ્યઃ શા. ધનજી ભાર્યો કાડમદે તયાઃ પુત્ર સં. મંજી ભાર્યો મેલલ ત્રેયાઃ પુત્ર સં. ભાયા ભાર્યો હરભાઇ તયાઃ પુત્ર ભાર્યો વધુનઃ ગમલા એતેષાં મધ્યે કાડમદે કે તે શ્રી ચંદ્રપ્રભા

 તેમનાથ સ્વામી ધાતુના ઉચાઇ ઇંચ ૧૬ પદ્દમાસન શ્લેષક:
 હે દયાલ દલિતભાર વિકારઃ, કેવલા કલિતા વિશ્વ વિભારઃ, સંવિદા-ખિલે ભવાદિધિપારઃ શ્વસુપાણે ભવતિ યાગિ કુમારઃ

લેખ—સંવત ૧૬૮૧ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ રવઉ શ્રી મૂળસંધેઃ સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુન્દાચાર્યાન્વચે ભ**્રા**ક્ષ

વીરચંદ્ર ભા શ્રી જ્ઞાનભાષા, બા શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભા શ્રી લક્ષ્મી-ચંદ્રસ્ય, તત્પકે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રસ્ય તેષાંમ ઉપદેશાલ હુમડ દ્યાલિય: રાંદેર (રાંતેર) વાસ્તવ્ય સં. રતન ભાર્યો કારશી તયા: પત્ર.....પ્રેમછ ·ભાર્યા માલાતા દેઢ તેવાં મધ્યે શ્રી નેમીનાથ વિવસ્ત પ્રતિષ્ઠિતં.

૪. પાશ્વનાથ ધાતુના સાત કેલા સહિત ૪ ઈંચ

લેખ-મં. ૧૫૧૮ વર્ષે શ્રી મળસાં છે આ ગ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા ∗≰મડ વીરાશ્રી પ્રહમતિ.

પ પાશ્વનાથ ધાતના સાત કેશ સહિત જાા ઇંચ.

લેખ-શ્રી મૂળસંધે સં. શ્રવણ ભાર્યા પડમાદે (સંવત નથી)

t. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૭૧૩ શ્રી મળસંઘે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રી પદેશાત શા. વિમળ શાંતસ્ય ભાર્યો વ્યાઇ સહેજલદે પ્રણમતિ.

૭. પા<sup>ક્</sup>ર્વનાથ ધાતુના ૪ ઇંચના.

લેખ – શ્રી મૂળસાંઘે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી ભાગ શ્રી મલ્લીબાયમા 🖦 બી લક્ષ્મીચંદ્રઃ ધ્યમ પ્રતિમા કારાપિતા, તત્પટ્ટે ભાગ શ્રો વીરચંદ્ર:

૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પાંચ ફેર્ણ ૩ાા ઇચ.

લેખ-સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે માધ સદ પાંચમ આ બા વિદ્યા-નંદી ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા વંશે બાઇ રૂમી કારાપિતમ.

હ. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાતકેએ સદિત ઉચાઇ જ ઇચ.

લેખ-સં. ૧૫૧૮ માધ સદ ૫ શ્રોવિદ્યાનંદી ગરૂપદેશાત સિંહ-પુરા જ્ઞાતિય શ્રેષ્ઠી રામા ભાર્યા કપૂરી તયો: કારાપ્ય પ્રશામતિ. નિત્ય .

૧૦. ધાલના પાર્શ્વનાથ સાત કેશ સહિત ઉંચાઇ જાા છેય.

લેખ—સં. ૧૪૮૧ વર્ષે માલ સુદી ૧૪ શકે શ્રી મૂળસાંધે ₹શીયમએ શ્રી હુમડ મહાવીરા તંત્ર ભાર્યા બાઇ શાસદયા નવે.

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાત ફેશ સહિત ઉંચાઇ ૪ ઈંચ. લેખ—સં. ૧૭૨૨ જેષ્ટ સદી ૨ શકે શ્રી મૂળસંધે ભ**ે** શ્રી મેં રચંદ્ર ઉપદેશાત.....

૧૨. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાત કેશ સહિત ઉંચાઇ ૪ ઇંચ.

લેખ-- ૧૬૬૫ મળસાંથે અ૦ શ્રી વાદીય દ્રીપદેશાલ.....નમતિ.

૧૩. પાર્શ્વનાથ સાત ફેર્સ સહિત ૪ ઇંચ.

લેખ-ધાતના શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી વિદ્યાનાંદી, ભાગ શ્રી મહીભાષા, ભા શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પકે ભા શ્રી વીરચંદ્ર, ભા શ્રી **ગ્રાનભૂષે શ** પ્રતિષ્ઠિતમ્,

૧૪. પાર્શ્વાથ ધાહના સાત કેમ્પ્ર સહિત ૭ ઈંચ. સેખ-સં. ૧૬૬૧ શ્રી વાદિયંદ્રીપદેશાત.

૧૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાાા ઇંચ સાત ફેસ સહિત.

લેખ-સં. ૧૬૨૮ વર્ષ કાગશ સુદી ર શકે મૂળસાં લે ભા શ્રી શ્રી સમતિકોર્તી ઉપદેશાવ ......

૧૬, પાર્શ્વનાથ ધાતના સા ઇચ નવ કેશ સહિત. લેખ-વંચાતા નથી.

૧૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત કેશ સહિત રાા ઇંચ. લેખ-શ્રી મૂળસંધે (આટલુંજ છે)

૧૮. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાા ઈંચ.

સેખ—સં. ૧૫૬૭ શ્રી મૂળસધે ભગ શ્રી વિદ્યાનંદો... પ્રશામતિ.

૧૯. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉચાઇ રાા ઇંચ.

લેખ-ખરાખર વંચાતા નથી.

૨૦. પાર્શ્વનાથ ધાતના સા ઇચ.

હ્મેખ—શ્રી મૂળસંધે લાગ મહિયાંદ્રે ભાઇ રતન પ્રશ્વમતિ.

ર૧. **ધાતુની એ કંચ, લેખ—ભ**ા મહીચંદ્ર.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતના રા ઇંચ લેખ નથી.

રા માર્થનાથ ધાતુના રાા ઇંચ લેખ વંચાતા નથી. હમડ માતિની છે.

ર ૩ - અ. ધાતુના પાર્ધાનાથ પદમાસન રાા ઇંચ શ્રી મૂળસંધી ભા શ્રો ભૂત્રનકીર્તિ તત્પટ્ટે ભા શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત.

૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૧ા ઇંચ. લેખ નથી.

૨૫. પંચ પરમેષ્ટ્રી ધાતના આા ઇચ.

લેખ- ધસાઇ ગયા છે (પ્રાચીન છે. હુમડ જ્ઞાતિની પ્રતિષ્ઠા કરેલી છે)

રકુ. ધાતુની પદમાસન પ્રતિમા ઉંચાઇ ૪ ઇંચ લેખ – સંવત ૧૬૮૩ વર્ષે ચેત્ર સરી ૮.....વંચાતા નથી.

૨૭. રત્નત્રય ધાતુના ઉચાઇ કંચ છાા

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષે માધ સદી ૫ ઝાધે શ્રી મૂળસંઘે આ૦ શ્રી દેવેન્દ્ર કીતિં તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દો તદ્ ગુરૂપદેશાત શ્રી જીમડ વિસા ઠા. સમધર ભાર્યો શ્રી વિનાયાઃ પુત્રી નાથી તયો: સ્વભર્તા કે. કરણસો શ્રેયાર્થ શ્રી સત્તત્રય બિંબમ કારાપિતા તત પ્રશામતિ નિત્યં.

૨૮. ચંદ્રપૂલ ધાતુના આ ઇંચ લેખ-સં. ૧૬૮૧ વર્ષે મળસંઘે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત. ૨૯. શ્રી શાંતિનાથ પદ્દમાસન ધાતુતી પ્રતિમા ૪ા છેચ.

લેખ—સં. ૧૫૨૨ માલ સુદી પુત્રમ શકે શ્રી મળસાંઘે આ શ્રી વિદ્યાનંદી ઉપદેશાત હુમડ જ્ઞાતિય પરીખ નાયા ભાર્યા ભવાંપ સતઃ માણેક ભાર્યા બીંકપુરા, શ્રી શાંતિનાય નિસ' પ્રથમતિ.

૩૦. પદ્દમાસન ધાતુના ત્રણ ઇંચ.

લેખ—શ્રો મૂળસાંધે ભગ શ્રી શાનભૂષણ ભગ પ્રભાચંદ્ર પ્રતિષ્ટિત હમદ ગ્રાતિય ખાઇ કીળાઇ પ્રસમિતિ.

31. શ્રેયાંસનાથ ધાતુની પ્રતિમા પદ્દમાસન ઉચાઇ ૪ ઈચ.

લેખ-સં. ૧૫૮૯ વર્ષે શ્રી મળસંધે સરસ્વતિગચ્છે શ્રો વિદ્યાન દી પટ્ટે શ્રો મલ્લીભૂષણ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ સુરૂપદેશાલ આયો. વિમલશ્રી નિત્યં પ્રજામતિ.

**કર. પદ્મા**સન ધાતુની પ્રતિમા ટાા ઇંચ

લેખ – સં. ૧૭૨૨ જેષ્ઠ સુદી ર શુક્રે શ્રી મૂળસંઘે અગ્ શ્રો મેર્ચકો પદેશાત્ સં. સરા તસ્ય ભાર્યો......

ઢ૩ ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન ૨ા ઇંચ.

લેખ-પ્રભાચંદ્ર રત્નભૂષણ પ્રશામતિ.

૩૪. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ત્રેશ ઇંચ.

લેખ – સં. ૧૭૪૬ વર્ષે માઢ સુરી ૬ બ્રી મૂળસંઘે ભાગ શ્રી...

કપ. પદમાસન ધાતની પ્રતિમા ૧ા ઇય.

લેખ - ઘમાત્ર ગયા છે.

કર. યદમાસન ધાતની પ્રતિમા 1ા ઇંચ લેખ – ધસાધ ગયા છે.

ao થી ૪૩, પાર્ચાનાથતી પ્રતિમાંઓ ૧ ઈંચની બધીજ.

લેખ- નથી. પ્રાચીત છે.

૪૪ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા શ્રી મૂળસંધે, આટલાજ લેખ છે. ૪૫. ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઈર ઇંચ.

**લેખ**—સં. ૧૫૭૩ શ્રી મૂળસંધે ભ**ુ શ્રી મ**ક્ષીબૂપ**ષ્ટ. ભુ**૦ શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર.....

૪૬ ખડ્યાસન ધાલુની પ્રતિમા અહિતાથ ૪ ઇંચ.

ક્ષેખ—નથી.

૪૭. ગામદરવામાં ઉંચાઇ દુ ઈંચ. લેખ નથી. ધાતના.

૪૮. રફ્ટીકની પ્રતિમા પદ્માસન ૨ ઇંચ ધાલુની એઠક સહિત સેખ—નથી.

૪૯. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા પાા ઈંચ પ્રાચીન

લેખ-સં. ૧૩૮૭ વર્ષે માધ સદી પંચમી સ્વર્ક શ્રેષ્ઠિ બીમા સાર્યો ૩૫લ તથા: સત ખાલાકેન શ્રી મૂળસંધે પ્રતિષ્ઠિતમ રત્નત્રય ર્િંખમ રાજ્ઞેલ શ્રી અભયનંદી શિષ્ય આ. મા**ધ**નંદી ઉપદેશેન.

૫૦. પંચ પરમેકી ધાતુના સાત ઇંય.

લેખ – સં. ૧૬૦૦ વર્ષે માધા વદી ૨ સામે શ્રી મૂળસાંધે સ્પરસ્વતિ મચ્છે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર દેવા તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી નાનભૂષણ <u>ગ</u>રપદેશાત હુમડ ત્રાતીય સં. શ્રી વક્કી ભાર્યા સં. ચંદ્રાઉલી પ્રથમતિ.

૫૧. પંચ પરમેશી ધાતુના સાત ઇંચ.

લેખ – સં. ૧૪૯૦ વર્ષે વૈશાખ સદી ૯ શનક શ્રી મૂળસંધે નંદી સાંઘે ભાગ શ્રી પદ્માનાંદી દેવાઃ "તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી સકલકીર્તિ" દેવા: સિંહપુરાન્વયે શ્રેષ્ઠિ ધનીધર ભાર્યા રડા, સુત બે દયા કાગ્યા કમલશ્રી એતે શ્રી પ્રતિષ્ઠિતં.

પર. પાર્થનાથ ધાતુના ૯ ફેશ સહિત ૪ા છેય આજુમાજુ એ પાર્શ્વનાથ છે. સં. ૧૬૬૬ મૂળસંધે સં. ધનજી ભાર્યા કાડમદે સાત માંજી નમસિ.

પાંચ પાર્થાનાથ ધાતુનાનવ કેશ સહિત જાા ઇંચ. આજાપાળ એ પશ્ચિતાય છે.

લેખ-મં, ૧૬૬૬ વર્ષે ઉપરતાજ લેખ છે.

પજ. પાંચુનાથ ધાતના—પદ્દમાસન સાત કેશ સહિત આ ઇચ बी મળસંધે.....લેખ વસાઇ ગયે। છે.

૫૫. પાર્ય નીય લોહના રા ઇંચ, શ્રી મૂળસ લે ગાંધી ગમા...

પક્ક પાર્શ્વનાથ ધાતુના પદ્માસન ૩ ઇંચ.

લેખ – સં. ૧૫૧૧ શ્રી વિદ્યાન દી ગરી દીક્ષિતા.. શ્રી કૃષવિકા ્વાસ પ્રતિષ્ઠિતમ

પછ. પંચ પરમેષ્ઠિ ધાતના વચ્ચે વાસપજ્યની મૂર્તિ છે. પાડાનું ચિક્ષ છા ઈચ.

લેખ—સં. ૧૫૭૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ અને શ્રી મૂળસં**ધે** ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ તત્પટ્ટે આગ શ્રી વિદ્યાન દી ગરૂપદેશાત શ્રી **ન્હું ભ**ડ શાંતિ ગાંગા ભાર્યો કમેં શી તયા: પુત્ર રાધવ ભાર્યો રામતિ પુત્ર વધ માન એતેષાં મધ્યે રાધવ કારાપિતમ પ્રજામતિ.

પડ ખડગાસન ધાતની પ્રતિમા પા ઇચ.

લેખ—સં. ૧૮૮૮ શ્રી મૂળસંઘે માઘ સુદી પાં**ચમ ભ૦ શ્રી** अत्मधीति विशेरे.

પ૯. કમળાસન ચાર પ્રતિમા લેખ નથી. પાચીન લંખાઇ જીય હતા છે.

૬૦. કુખ્ય પાષાએ પદ્માસન (કેશરીયાજીના પત્થર) લેખ **પ**સાક્ર અયા છે. ૬ ઇચ.

દ્વ. કુંબ્લ પાયાણ પદ્માસન ૬ ઇચ.

ક્ષેખ - તથી. કેશરીયાજના પત્થર લેખ ધસાઇ ગયા છે.

**૧૨. કુલ્છા પાષાણ પદ્માસન-૬ ઇંચ**.

સેખ—લસાઇ ગયે**ા છે**' (કેશરીયાજ પત્થર)

६૩. કષ્ણ પાષાણ પદ્માસન ૪ ઈંચ.

લેખ-ધસાઇ ગયા છે (કેશરીયાજના પત્થર.)

દ૪. પાર્શ્વનાથ કૃષ્ણ પાષાણ સાત ફેરણ સહિત & હૈંચ ઉચી⊾

સેખ-૧૮૪૨ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે. બાકી લસાઇ મમા છે.

ંદ્રપ. કુષ્ણ પાષાણ ક ઇંચ.

હ્મેખ--નથી. (કેશરીયાજીના પત્થર)

६६. સફેદ પાષાણુ શાંતિનાથ ઉચાઇ ૮ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૬૪૮ વર્ષે મૂળસંધે ભ૦ પ્રભાચંદ્ર ભ૦….ખાકીને∎ **લેખ ધસા**ઇ ગયા છે

કું પદ્માસન સફેદ પાષાણું સુપાર્શ્વનાથ સાત કુંચ. લેખ—લસાઇ ગયા છે.

**૧૮. સફેદ પાષાએ સાત ઇંચ.** 

લેખ—ઘસાઇ ગયા છે

**૧૯. સફેદ પાવાણ પદ્દમાસન ૯ ઇંચ.** 

લેખ-નિમનાથ. કમળનું ચિન્દ લેખ સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખા સુદી ૩ શ્રી મૃળસાથે જીવરાજ પાપડીવાલવાળાના લેખ.

૭૦. સફેદ પાષાસ્યુ પદ્દમાસન પ્રતિમા હાા ઇચ ચંદ્રપસુ. લેખ—સં. ૧૫૪૮ છવરાજ પાપડીવાલ માડાસાવાળા લેખ.

૭૧. પદ્માસન સરેદ પાષાણ ૮ કાંચ પદ્માસન

લેખ— સ' ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ. અરહના**ય** માછલીતું ચિન્**હ** છે

હર. સફેદ પાષાણ પદુમાસન ઉંચાઇ હ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ.

**૭૩**. પદ્માસન સફેદ પાષા**ણ** કૃષ્ણ ઇ'ચ.

લેખ-૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડી વાલ વાળા લેખ.

હજ. સિંહાસનના ભાગ કાતરેલી પ્રતિમા ४×૩ ઇ ચ. લેખ નથી-

૭૫. કૃષ્ણ પાષાણ ચામુખછ-ઉચાઇ ૫ ઇચ કેશરીયાછ પાષાણું. ઢેખ લસાઈ ગયા છે.

**૭૬. ચૌ**મુખ. કૃષ્ણુ પાષાલુ ૪ ઇંચ લેખ **ધ**સાઇ ગયો છે.

હું ચીસુખછ. કૃષ્ણું પાષાથું રાા ઇંચ. લેખ લસાઇ ગયો છે. કેશ્સીયાજીના પત્થર.

હ૮. કુષ્ણ પાષાણ મુનિસુવતનાથ-કાચમાતું ચિદ્ધ. કે ચાઇ ઈંચ ૧૨ લેખ—સં. ૧૬૬૫ વર્ષે-બાકી લેખ ઘસાઇ ગયા છે.

૭૯. કુષ્ણ પાવાણ તેમનાથ ૧૧ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૬૬૫ વર્ષે શ્રી મૂળસાંઘે ભ**ે શ્રી વાદિયંદ્રો પદેશાલ** શ્રી હુંમહ જ્ઞાતિય શા મકત ભાર્યા ધર્મી...... પ્રતિષ્ઠિતમ્

૮૦. ભ૦ ઋષભદેવ સફેદ પાષા**ચ ૧૩ ઇંચ** સ**ં. ૧૫૩૪ શ્રી** મળસધે ભાગ શ્રી વિજયકી તિ

૮૧. આદિશ્વર સકેદ પાવાણ ઉંચાઇ ૧૫ ઇંચ. . લેખ ધલાઇ ગયા છે. પ્રાચીન

૮૨. સફેદ વાવાસ પદ્માસત મૂર્તિ ઉંચાઇ ૧૧ ઇંચ સં. ૧૫૨૯ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત સિલ્લુપુરા ગાતિ શ્રેષ્ઠિ ગદિયા ભાર્યો તાલુ પુત્ર વીરનાથાય નિસમ્ પ્રણમતિ.

૮૩. સફેદ પાષાલ શાંતિનાથ હરણનું ચિદ્ધ ૧૩ ઇંચ સં. ૧૬૪૬ વર્ષે મૂળસલે ભ૦ વીરચંદ્ર, ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ, ભ૦ પ્રભાચંદ્ર, ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ...... માકીના લેખ ધસાઇ ગયા છે. જમણા હાથ ખંડિત છે, પરંતુ ચાંટાડેલા છે.

૮૪. રતત્રય ધાલુના ઉચાઇ-૩ ઇંચ પ્રાચીન.

લેખ— સં. ૧૫૩૪ અષાડ સુદી ૨ ગુગ્ઉ શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>દ્યે **બ<b>્સી** વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત હુમ્મડ વંશે મહાજયાસિંહ ભાર્યા ભુમ**રી તયા:** પુત્રો જાગુલરાજ યેતે શ્રી પ્રણમતિ.

૮૫. રત્વત્રય પ્રતિમા ધાતુની ઉંચાઇ ગા ઇંચ.

લેખ– સં. ૧૫૩૫ વર્ષે બ્રા મૂળસંધે ભ૦ શ્રી **સુવનક∖તિ' ભ**● શ્રી ત્રાનભૂષણ ઉપદેશાત્ હુમડ ત્રાતીય...... માકી વંચાતું વથી.

૮૬. ધાતુની ચોવીસી ઢાા ઇચ. લેખ વંચાતા નથી પ્રાચીન.

૮૭. રત્વત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઉચાઇ ઇંચ જાા સં. ૧૫૫૦ વર્ષે શ્રો મૂળસંધે ભાગ શ્રો ત્રાનભૂષણ મુક્ષ્યદેશાત.

૮૮. રત્વત્રવ ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ઇંચ પ સં. ૧૫૪૫ શ્રી ચૂળસંવે ભ૦ શ્રી મહોભૂષણ સં. ભૂતા ભાર્યો કનુઇ સુત સંધવી. ચાંઇયા ભાર્યો કબઇ પ્રણુમતિ.

૮૯. પંચ પરમેકી ધાતના ૬ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૫૦ વર્ષે શ્રી મૂળસ<sup>ા</sup>ધે ભ**૦ શ્રી સુ**વનકીતિ<sup>દ</sup> તત્પદે ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્

્રું ૯૦. પંચ પરમેશી ધાતુના ઉંચાઇ દા ઇંચ પાર્ધાનાથ ફેલ્ફ્રું સ્રાહિત (સંવત નથી) લેખ વંચાતા નથી.

२८० त्रथ धातुना ४। धैथः

ે લેખ – સં. ૧૬૬૪ ભ૦ થ્રા વાદિયંદ્ર હુમડ રાતિ....... ભાષ્ટીનું વંચાતું નથી.

૯ર. રત્તત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ ૪ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૮૪ વર્ષે શ્રી મૂળસ ઘે શ્રા કુંદકું દાચાર્યાન્વયો ભાગ શ્રી મક્ષીભૂષણ, ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્ર ઉપદેશાલ...કારાપિતમ્.

૯૩. રત્નત્રય ધાતુના ૩ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૪૭ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૯ સામે શ્રી મૂળસંધી ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ, ભાગ શ્રી શાનભૂષણ......ભાર્યા ધર્મિણી પ્રાથમિત.

૯૪. પાર્શ્વનાથ નવ ફેલ્યુ સહિત ઉંચાઇ ૧૫ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૮૭ વર્ષે ચૈત્ર વદી ૮ શુકે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ મુજ્છ ખલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વચે લાગ શ્રી વીરચંદ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રા જ્ઞાનભૂષણ તત્પદે, લાગ શ્રી પ્રભાચંક ત. પ. ભગ શ્રી વાદીચંદ્ર, ત. પ. ભગ શ્રી મહીચંદ્ર તેમામ ઉપદેશાત હું મઢ જ્ઞાતી માં કેલેશ્વર વાસ્તવ્ય સં. મેયજ બાર્યા વીરમાઇ ત્યાર પુત્ર શ્રી નાગજ ભાર્યા કપેણી એતેયામ્ મધ્યે વીરમાઇ કારાપિતમ્ સ્વશ્રેયાંસ્થમ્ નિત્ય નમતિ શુક્ષમ્ ભવતુ

#### હ્ય. પાર્શ્વનાથ ધાતના ઉંચા ઈંચ ૧૭

લેખ – સં. ૧૬૬૬ વર્ષે માબ ૪ શક્રલ પદ્યે તિથી શ્રો મળસાં છે. ત્રાનભૂષ**ણ** પ્રભારાંદ્ર ભદ્વારક વાદી**યાંદ્ર ઉપદેશા**લ સંતેર (સંદેર) વાસ્ત**્ય** હુમડ જ્ઞાતીય સંધવી મેધાબાર્યા મેધલદે સત રામછ બાર્યા..... ઉતાયુ<sup>€</sup> તા. ૧૦−૪-૫૫ પ્રતિષ્ઠિતમ

#### ૯૬. ચાવીસી ધાતની ૧૫ ઇંચ.

લેખ સં. ૧૫૪૯ વર્ષે વૈશાખ વદી પ ને ગુર® શ્રી મળસંધે સરસ્વતી મચ્છે બલાતકાર ધણે શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રશિતિ દેવા તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી વિજ્ઞાનંદી દેવા તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી મલ્લીભૂષણ દેવા તદ્ ઉપદેશાત્ સિંહપુરા દ્યાતીય શ્રેષ્ઠી માદસ ભાર્યા રમનું સૂત સં. ખીમા, ભાર્યા સં. વ્રજ શ્રો અમાદિનાય પ્રતિષ્ઠાપ્ય નિત્યં પ્રણમતિ શકા.

૯૫ ધાતુની ચાવીસી ઉચાઇ ૧૧ ઇંય.

લેખ—સં.ા૧૫૪૫ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ રવ**ા શ્રી મૂળ**સાંઘે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મલ્યાભાષા ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતિ સં. ભલા ભાર્યા ત્રામ મણીકાઇ સં. મદા ભાર્યા જ્યાઇ કળઇ કારિતં. ભ્રમ શ્રી સતસાગર ધર્મકચિઃ શ્રેષ્ઠી નાગા ભાર્યો કળાઇ. કારિત નિત્ય પ્રભુમતિ.

૯૮. ધાતુની ચાવીસી ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ સં. ૧૫ટ૭ વર્ષે વૈશાખ સાદી ૧૨ લાધે શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષ્મીર્તિ તત્પટે ભાગ શ્રી વિજ્ઞાનંદી ગુરૂપદેશાલ હુમડ નાતીય શ્રેષ્ઠી ચંપા ભાર્યા વહુ પુત્ર હાસાઆશા હાંશા ભાર્યા વાહીયા આશા, હાઇ એતેવાં મધ્યે આશાકેત શ્રી આદિનાયઃ પ્રતિષ્ઠિાધિતા નિત્યં પ્રસુપ્રતિ તમુ જિન્મ :

ં ક્રક્ટ, ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમાં ઉચાઇ પ ઇંચ. સંવત નથી

વદી પ સામવાર શ્રી મૂળસંધે ભા શ્રી મહીયંદ્રોપદેશાત હુમડ ચાતીય.....હાંશખાઇ મતિમા પ્રતિષ્ઠિતમ.

૧૦૦. નંદીશ્વરની ધાતુની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૧૧.૯

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈશાખ વદી ૧૨ વાર રવી શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહિલુપણ ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા હાતિ શ્રેષ્ઠિ માકા ભાર્યો ખીબાલા સત ત્યાઃ.....તત ભ૦ શ્રી મક્ષિભ્રષ્ણ 

૧૦૧. પાર્શ્વનાથ ૭ ફેમ્યુ સહિત ધાતુના દૃાા ઇંચ.

લેખ – સં. ૧૫૫૨ વર્ષે જેઠ વકો **૭ શુકરે** શ્રી મૂળસં**ધે બ**૦ રાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત હું મડ દ્વાતીય શ્રેષ્ઠિ રાણા ભાર્યા વકુજલદે યુત્રે દુખી સખી શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથાય નિત્યમ્ પ્રણ્યમતિ.

૧૦૨. ધાતુની પાર્શ્વનાથની પ્રતિમા ૭ ફેચ સહિત.

ક્ષેખ—સં. ૧૬૩૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧ શતી શ્રી મળસાંથે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે કંદકંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ ભ૦ શ્રી મલ્લિભૂષણ, ભ૦ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રદેવાઃ ભ૦ વીરચંદ્ર દેવાઃ તત્પટ્ટે ભાગ જ્ઞાનભૂંષણ દેવાઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર દેવાઃ તત્ ઉપદેશાત શ્રી હુમડ દાતીય શાખા લધુ (દશા હુમડ)......:

૧૦૩. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા ૯ ઇંચ નેમનાથ સ્વામી.

લેખ—સં. ૧૬૬૪ વર્ષે ફાલ્ગુત શ્રી સૂળસાંઘે ભ૦ શ્રી શાન-ભૂષણ તત્પ્ટ્ટે ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પ**ે ભાગ શ્રી વાદી ચંદ્ર** તે**વાં મ્** ગુરૂપદેશાત ગંદેર (રાંતેર) વાસ્તવ્ય હુમડ જ્ઞાતિય સંધવી બીમછ આર્યો શંદ્રભાઇ સત સંધવી રામછ પ્રશામતિ.

૧૦૪. પદ્માસન ધાતુતી પ્રતિમા ૭ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૬૭૯ વર્ષે સુદી ૬ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રો ચંદ્ર **ઉપદેશા**ત.

૧૦૫ પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ૭ ઇંય.

ંલેખ-સદ ૫ તે સામવાર મૂળસુધે ભુ શ્રી મહીચંદ ઉપદેશાત્ ब्हुं भड जातीय जाए.....

૧૦૬. પદ્માસન ધાતુતી પ્રતિમા ઉંચાઇ હકું ઇંચ

લેખ—સં. ૧૬૨૪ વર્ષે વૈશાખ સુક ૧૦ ગુર મૂળસંધે ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર ઉપદેશત હું મંડ શાંતિય શા ન્હંસરાજ ભાર્યા સંઘવી સાલવડ અલવાદે પુત્રા બાઇ કેળઈ ... બાક પાઇ न्धं सराज अतेषाम् अलमति.

૧૦૭ પદ્દમાસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઈ ઇંચ ૯ મુનિસુવનાથ.

લેખ—૧૬૮૫ વર્ષે મહા સદી પ સામે શ્રા મૂળસંવે સરસ્વ**તિ** ગચ્છે બળાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યા-વચે ભ૦ શ્રો વાદિચંક તત્પટ્ટે જા૦ શ્રી મહીચંદ્ર ગુરૂપદેશાત સંધવી વધંમાન ભ્રાતા શાજિમલ નિસ પ્રણમતિ.

૧૦૮. ધાતુની પદ્માસન પ્રનિમા નેમનાથ ઉચાઇ ઇંચ છ.

લેખ – સંવત ૧૬૮૧ વર્ષે મહાસ ડી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસાંધો કું દકુ દાન્વયે ભાગ શ્રી વાદિયંદ્ર ભાગ શ્રી મહીચંદ્રી પદેશાતા.....

૧ ૦૮. ધાતુની પ્રતિમા પદ્માસન બદામડીના ભામ ંડળ સહિત ક્ર**ુૈ ઇંચ**્ર

લેખ—સંવત ૧૬૭૪ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૨ શકરે શ્રી મૂળસાં**ધે** વ્યા શ્રી મહીય દો પદેશાત ખાઇ વિભા.....

૧૧૦. ધાતુની પદ્મમાસન પ્રતિમા ખદામડીવાળી 🖲 📢 🖫 🕹 🕻

લેખ--સં. ૧૬૮૪ વર્ષે શ્રી મળસાંઘે ભ**૦ કમદચંદ્ર ઉપદેશાત** સંધારી રવજી નિસં પ્રચામતિ.

૧૧૧ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા પર્?" મહીચ ક ઉપદેશાત્. ૧૧૨. પદમાસન ધાલુતી પ્રતિમા હું ' ધર્મનાથ

હ્યેખ – સં. ૧૬૮૭ વર્ષે ચેત્ર વદી ૮ શકરે મળસંથે સરસ્વતિ-

મચ્છે બળાત્કાર મણે કુંદકુદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી વીરચંદાન્વયે ભાગ श्री वाદીચક તત્ત્વકે ભ૦ શ્રી મહીચંકો પદેશાત્ હુમડ ज्ञातीक શ્રી તેમા ભાર્યા નાગલદે તયા: પુત્ર: સંઘવી પ્રેમર્જી બાર્યા શ્રી. જલદે નિત્યં પ્રસામતિ.

૧૧૩. ધાતુના પ્રતિમા સંભવનાથ ઉંચાઈ ઇંચ ૮🐄

લેખ—સં. ૧૭૦૩ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૨ ઝુધે શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી પ્રભાચંદ્રાઃ તત્પટ્ટે વાદીચંદ્રો તત્પટ્ટે વિજયરાજ્યે ભાગ શ્રી મહીય દોઉપદેશાત્ રાંદેર ( રાંતેર ) વાસ્તવ્ય હુમડ શા. હરજી ભાર્યા ભાક કોકાઈ પુત્ર સામજ ભાવ ભાવ રતન નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૧૧૪ પદ્દમાસન ધાતની પ્રતિમા દ"

લંખ—માહા સુદી ૫ સે મે શ્રી મૂળસંધે ભ ......હુમહ નાતીય શ્રી સ્વજી.....લેખ ધમાધ ગયા છે.

૧૧૫ પાર્શ્વનાથ ધાતાની પ્રતિમા ૯ ફેલા સહીત હ''

લંખ—સં. ૧૬૮૭ વર્ષે ચૈત્ર વદો ૮ શુકરે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કાર ગણે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વીર-નં દીન્વયે ભાગ શ્રી વાદોયંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્ર તેવાંમ ઉપદેશાલ જમક જ્ઞાતીય......ભાર્યા નાગલદે ત્યાર પત્ર સંધવી પ્રેમજ..... લેખ ચાક્કસ રીતે વાંચી શકાતા નથી.

૧૧૬. પદ્દમાવતી કૃષ્ણ પાવાણુ કેશરીયાજના પશ્ચર. લે ખ- નથી.

૧૧૬અ. પદ્દમાવતી ધાતુના પટ્ટે"

લેખ—સં. ૧૭૧૭ વર્ષે ધાગણ વદી ૧ ગુરૂ મૂળસાંધે શ્રીક મહીચંદ્રોપદેશાત્ હું મડ દ્યાતીય સંધની ભા, તસ્ય ભાર્યો ખાઇ કી બાર્ક તથા: સુતા: મેલજ તથા મદન તથા મકન તેવાં મધ્યે વ્યાઇ કીકાઇ પ્રશુમતિ.

૧૧૭. પદ્માવતી ધાતુના ૪૬"

લેખ—સં. ૧૭૨૨ જેઠ સુદ્દા ૨ શુકરે શ્રી મૂળસંઘે ભ શ્રી મેર્ચંદ્ર ઉપદેશાત્ (સંલિપુરા દ્યાતીય શા વિક્રમ રાવછ બાયી બાઇ શ્રીબાઇ પ્રહ્યમતિ.

૧૧૮. પદ્માવતી ધઃતુના સાં. ૧૭૫૪ વર્ષે મૂળસાંધે (લેખ વંચાતા નથી)

૧૧૯. ચરણ પાદુકા ધાતુની ૩×૩ શ્રો વાદોચંદ્ર પાદુકા–નમઃ

લેખ—સં. ૧૭૦૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૨ મૂળસંધે ભગ્શ્રી.. મહીચંદો3પદેશાલ્ હુુમડ સંધવી ભાસંધવી શ્રી હિરા ભગીતી. રતના પ્રશુમતિ.

૧૨૦. લેખ—૩"×૫" સંસ્કૃત લેખ ૐ હોં શ્રી એ ક્લીં વદ વદ વાગ્યાદી સરસ્વત્યે નમઃ વગેરે લેખ છે. સં. ૧૭૦૩ શ્રી વૈશાખ સુદ્દી ૧૨ શુધે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ વાદીચઢો તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી મહીચદેહ સુદ્દેશાત્ હું અડ સંધવી મનજ સુત સંધવી ભા સંગવી શ્રી હીરા સુત જીવા શ્રી ભગીનીખાઇ રતન પ્રણમતિ.

૧૨૧. રકે × રકે પાદુકા. લેખ વંચાતા નથી.

૧૨૨. ૧<sup>૧</sup> × ૧<sup>૧</sup> પાદુકા ભ**્ શ્રી વિદ્યાન** દીને નમઃ

૧૨૩. ૧<del>ફે</del> 🗴 ૧ફે વિદ્યાનંદીના પગલાં.

૧૨૪. "૩ 🗴 ૩" ચરણુ પાદુકા શ્રો વાદીચંદ્ર ચરણુ પાદુકા.

લેખ— સં. ૧૭૦૩ વર્ષે વૈશાખ સુદ્રી ૧૨ શ્રી મૂળસંધે લાગ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્ હું મહ સંધવી શ્રી હોરા ભગીની રતના પ્રણમતિ.

૧૨૫. ચરણુ પાદુકા કૃષ્ણુ પાવાણ, લેખ નથી,

૧૨૬. તાંભાનું યંત્ર ગાળ ૧૧૬ ઇંચ. ૪૮ કાઠાનું યંત્ર.

લેખ — સં. ૧૬૬૦ વર્ષે શ્રી મૂળસાંથે માય માસે ભા શ્રી દ્યાનભાષ્યું ભા શ્રી પ્રભાગંદ ભાગ શ્રી વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત્ સિંહપુરા\_

રાાતીય સંધવી તેજા ભાર્યા ભયસ સત, સંધવી શ્રી કાકુયાઈ નાનજી પ્રશામતિ.

૧૨૭. રૂપિ મંડળ યંત્ર તાબાનું ૧૨% (ગાળ)

લેખ—સં. ૧૭૦૩ વૈશાખ સુદી ૧૨ ઝૂધે શ્રી મૂળસંધે ભા૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રોપદેશાત્ હુંગાડ ત્રાતીય વ્**યુહરાનપુર** વાસ્તવ્ય શ્રો ધનજી ભાર્યાં બાઇ મુરધાંઇ તત્ પુત્ર પાંડિત કલ્યાચ્છ તત પિત ભાત હીરજી ભાર્યા ભાષ્ટ હાંસા પુત્રો રૂખલા ભગોતી ખેતાં બા. હર્ષમતિ પ્રસમિત

૧૨૮. તાંબાનું યંત્ર ધાતુનું હ'' સાલહકારણ યંત્ર. સં. ૧૭૧૩ - ફાગણ વદી ૧ ગુરૂ શ્રી મૂળસાધે ભારતીગચ્છે બલા૦ ગણે ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી વાદીચંદ્ર તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી મહાચંદ્રીપદે--શાત 🕯 હું મડ જ્ઞાતીય શ્રી નયા ભાર્યા નાગલદે તત્ પુત્રી કહાન-ભાદ નમતિ, વ. શ્રા છા. મહીસાગર પટ સમયે પ્રતિબ્ઠિનમ્ યંત્રમ્.

ગ્રંપ્ટ. ધાતુનું યંત્ર ક્કું" સાળકારણ સં. ૧૬૪૬ શ્રી મૂળસાંધે ·ભું બી વીરચંદ્ર, ભું શ્રો જ્ઞાનભૂષ્ણ ભું શ્રો પ્રસાચંદ્ર ભું શ્રો વાદી ચંદ્રો પદેશ ત ગાંધા રત ગરે સંધવી શ્રો સવા ભાર્યા રાજા વાછ ંશ્રી ધનજી ભાર્યા સાનાદે પ્રચુમતિ.

૧૩૦. તાંબાનુ યંત્ર છં' ગાળ. સમ્યક્ષ્મ ચારિત્ર સં. ૧૬૬૮ ્વર્ષે શ્રી મૂળસર્વે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂપણ, ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભ૦ શ્રી -વાદીચંક, ભ૦ શ્રી મહીચદ્રાપદેશત્ હુ**મ**ડ દ્યાતીય તાતા ભાર્યા માણેક સુત છવરાજ પ્રશમાંત.

૧૩૧. ધાલુનું મંત્ર ૬" ગાળ લાંબાનું આઠ કાઠાનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૯ કાલ્યુત વદી ૭ છુવે શ્રી મૂળસધે ભ૦ શ્રી ુમહીચંકોપદેશાત્ હુમડ જ્ઞાતિ શા. સંધેત્રી શ્રી પ્રેમછ નેમાનિત ભાએ≪ -- આંગજ ભાતુ મુવજ પ્રસ્ત્રેતિ.

૧૩૨. સમ્યગૃદર્શન યંત્ર–૬"

લેખ—સં. ૧૬૮૯ માઘ સદી ૧૨ શકરે મૂળસાંધે સરસ્વતિગગ્છે ભળાતકાર ગણે વાદીચંદ્રઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રો પદેશાત સિ<sup>°</sup>હપ્રરા ત્રાતિય રાધવ ધનજી સુત સામજી પ્રણમતિ.

૧૩૭. પ<sup>કુ</sup>" તાંબાનું આઠ કાેઠાનું યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૨૨ વર્ષે પાષ વદા ૬ શ્રો મૂળસંઘે ભગ્શ્રી વીરચંદ્ર-ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ભાગ શ્રી પ્રભાગંદ ઉપદેશાત હુમડ દાતીય. સંધવી સવા ભાર્યા શ્રી આસળાઇ..... પ્રશામતિ.

૧૩૪. ધાતુનું યંત્ર તાંબાનું અષઠ કાેઠાનું.

લેખ-સં. ૧૭૧૩ વર્ષે કાલ્ગણ વદ ૧ ગુરૂ મૂળસંથે ભારતીય-**ગ**ચ્છે બળાત્કાર મણે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વાદીયંદ્ર ભ૦ શ્રી મદીચંદ્રોષદેશ ત્ હુમડ શા. ઇન્દજી રામજી તસ્ય ભાર્યા બાઇ ચાંગા તયાઃ સત્યા શા. રૂપછ મતજ નામાનાં તેવાં મધ્યે બાઇ ચાંગા યંત્ર નમતિ...

૧૩૫. ધાતુનું દશ લક્ષણનું યંત્ર ૬ ઇંચ તાંબાનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે પાેષ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળસાંઘે ભ**૦** શ્રી મહીચંદ્રઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી મેરચંદ્રોપદેશાત્ હું મહ શા વીરજી ભાર્યા બાઇ કુએર સુત રામી પ્રણ્યતિ.

૧૩૬. ધાતુનું દશ લક્ષણનું યંત્ર ગાળ પાા ઉચ.

લેખ—૧૭૦૩ વર્ષ વૈશાખ સુડી ૧૨ ક્ષુધે શ્રી મૂળસંધે સર-સ્વતિગચ્છે શ્રી મહીચન્દ્રી પદેશાત્ સુવાયું કાર જ્ઞાતિ સાની શ્રી: નારાયસ સાર્યા બાઇ શ્રી કુલવાઇ પુત્રો શ્રી ગાકળ પ્ર**સ્**મતિ.

૧૩૭. ધાતુન યંત્ર ચાખેડું અનંત વતનું.

લેખ—સં. ૧૫૮૯ તું **સિંહપુરા** ગ્રાતિષ સ<sup>ર</sup>. ળલા આર્યાં મંગા. સત બહિરાજ ભાર્યા લાડકો સં. વેચા ભાર્યા સમાસ વારા.

૧૩૮. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણીનું ગાળ દા ઇચનું સં. ૧૯૮૪

ના ભાદરવા સુદ ૯ શ્રી દિંગમ્યર જૈન મંદિરમાં અર્પણ, શ્રી મૂળ-સંધે ભલાતકાર ગણે શ્રી કુન્દકુન્દાચાર્યાન્ત્રયે ભ૦ શ્રી ગુષ્યુચંદ્ર તસ્ય પંડિત શ્રી સુરેન્દ્રક્ષીર્તિજીતા ઉપદેશથી શેઠ તાતચંદ લાલચંદની વિધવા સુરજયાઇ તરકથી.

૧૩૯. ચાંદીનું યંત્ર સિહ્લચક્રતું તદ્દન છર્લ્યું અવસ્થામાં પ ઇચનું. -સેખ છે, પણ કપાઇ ગયા છે.

ા ૧૪૦. સાલહકારણનું યંત્ર ધાતુનું ૪ાા ઇંચ સં. ૧૭૪૬ મહા સુદી કુ.....લેખ બરાબર વંચાતા નથી.

૧૪૧. ધાતુનું સિહ્યક યંત્ર ૪ાા ઇંચ સં. ૧૬૭૪ પાેષ વદી પ ને સામે શ્રી મૂળસાંધે ભ. શ્રી વાદીમૂવણ તત્પટે ભ૦ શ્રી રાજ-ક્યિતિ ગુરૂપદેશાત સા. ક્ર. શા. ભા. કનકાદે સં. સુ ધનજી નાનજી, ભાષ્યજી પ્રણુમતિ.

૧૪૨ ધાતુનું સિદ્ધચક્ર યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ — સં. ૧૫૭૦ શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી ભાવનાકીર્તિ તત્પટ્ટે જ્યારુ શ્રી શાનભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્ હુમાડ શ્રેષ્ઠી દ્વાલા સતદેવા.

૧૪૩. ધાતુનું (સહ્યંક યંત્ર ગા ઇંચ સં. ૧૭૪૪ વર્ષે કારતક સુદ ૧૭ સોમે કાષ્ઠાસંઘે ભ. શ્રી રામસેનાન્વચે ભ∘ ગ્રાનભૂષણ, ભ∘ સુરૈન્દ્રકોર્તિ તેન પ્રતિષ્ઠિતં **નરસિંહપુરા પ**ંચલે!લ ગાત્ર શા. ગાકળ ત્ત્રોકમ ભાર્યા અમર પુત્ર સુરચંદ નિત્યમ્ પ્રણમૃતિ. !

૧૪૪. ધાતુનું દશ લક્ષણ યંત્ર ર ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૭૪૯ મહા શુકલ પહે......બાકી વંચાતું નથી.

૧૪૫. સરસ્વતિના લેખનું ચાંદીનું યંત્રં બે કટકા છે......

૧૪૬. સફેદ પાષાણ પદ્માસન ચંદ્રપ્રભુતી પ્રતિમા ઉચાઇ વ્યાપ્ય ૧૩.

ું લેખ—સં. ૧૬૪૮ વર્ષે મૂળસાંઘે ભવ્યભાચંદ્ર, ભવ્વાદીચંદ્ર -મંધાર હુમહ સં. સવા ભાર્યો સીંબાઇ…..યાકો લેખ વંચાતા તથી. ૧૪૬. ક્ષેત્રપાળ ૧૭ ઇંચ ઊંચા. ક્ષેખ નથી.

ચ્યા પ્રાચીન મંદિરતા છેલ્ક્ષા છોલાર થયાતા તીચે પ્ર**માણે** સ્ત્રેખ દીવાલ ઉપર છે: --આ પવાસથા વીસા હમ્મડ મંત્રેશ્વર ગાત્રો શ્રા હીરાચંદ ગુમાનજીએ પાતાના તીર્થંકપતી યાદગારી કાયમ રાખવા સારું કરાવ્યું છે. સં. ૧૯૬૬ ના વૈશાખ સદ ૧૩ ને શનેઉ. આ મંદિરમાં એક બોંય કે છે. જેમાં ખડિત ૪-૫ પ્રતિમાંએ છે.

પુરતકામાં છાપેલાં થાડાં પુરતકા છે અને હસ્તલિખિત માત્ર એક મુટ્ટા છે.

નાટ—સરતથી રાા માઈલ પર સામે પાર આવેલું તાપીત2 ⇒ાંદેર (રાંતેર) શહેર સુરતથી પણ લાઇ પ્રાચીત છે. જ્યારે સુરત -આશરે સ. ૧૨૦૦ માં વસેલું ત્યારે રાંદેર તે પહેલા ખસા ત્ર**હસા** વર્ષ પહેલાં વસેલું હાેવુંજ જોઇએ. ભદારકતી દીદહીતી એક ગાદી ગાંધારમાં આવેલી ત્યાંથી રાંદેરમાં આવેલી ત્યારે ભાગ દેવેન્દ્રક્ષીતિ સંદેરમાં હતા તે પછી આ ગાદી સરત આવેલી ત્યારે તેના બદારક શ્રી વિદ્યાનંદી હતા જે સં. ૧૫૦૦ માં થઇ ગયા છે. રાંદેરમાં દશાહમડાની ધણી (આશરે ૫૦-૭૫ ધર) વસ્તી હતી તેથી આ સ્થાન હુમક શેરીને નામે ઓળખાય છે. સિંહપરાની તથા નરસિંહ-પરાની વસ્તી પણ હશે એમ લાગે છે. હાલ તા એકજ ધર દશા-હુમડ ભાઇનું છે. એના છેલ્લા જર્ણોહાર સં. ૧૯૬૬ માં થયેલા તેના ઉલ્લેખ ઉપર અષાયેલ છે. વળી રાંદેરથી અડધા માઈલ ઉપર ભા વિદ્યાન દરવામીના તેમજ ખીજા પમલાં (ચરણપાદુકા) છે.

મુ. કે. કાપડિયા, તા. ૨૬-૧૧-૫૮

# શ્રી વિદ્યાન દસ્વામી (કતારગામ) નાં ચરણ પાદુકાએા (પગલાંએા)ની યાદી.

મં. ૧૫૦૦ ના અરસામાં સુરતની જીતી માદીએ થઇ ગયેલા મહાવિદાન લદારક ૧૦૮ શ્રી વિદ્યાનં દેજી જેઓ સુરતમાં રહેતા હતા પણ ગૂજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વારંવાર ભ્રમણ પણ કરતા. હતા અને જેમણે અનેક પ્રતિષ્ઠાએ કરાવી હતી, તેમના સ્વર્ગવાસ સુરતમાં સં. ૧૫૧૮ ના માગશર વદ ૧૦ સુરતમાં થયા હતા, જેમહાન્ ઉત્સવરૂપે ઉજવાયા પછી શ્રી વિદ્યાનં દ સ્વામીનાં પગલાં. (ચરલ્ પાદુકા) સુરતથી રાા માઇલ પર કતારગામની પાસે વરતીયા દેવડી પર કે જ્યાં શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીના અતીમ દાહ સંરકાર થયા હતા ત્યાં પધારવવામાં આવ્યા હતાં જે પગલાં હાલ મંડપની પાછલી ભાજીએ છે તેના લેખ લસાઇ ગયા છે. લયલમ એક એક કાના માત્રા જસ્થાય છે. તેમજ અકારતી ભાજીએ વચ્ચે ા ગાખલામાં ધ્યાત્રા જસ્થાય છે. તેમજ અકારતી ભાજીએ વચ્ચે ા ગાખલામાં ધ્યાત્રા છે.

અત્રે ભ૦ શ્રી વિદ્યાન દરવામી ત્યાદ થઇ ગયેલા ભદારકા, મુનિએક વગેરેનાં પગલાં (ચરણ પાદુકા) સ્થપાયલા જેથા આશરે ૭૫ સુધો ચરણ પાદુકા અત્રે બિરાજિત છે જેમાંના કેટલાંક અતીવ જીર્ણ થઇ ગયેલાં છે. ઘણી દેહરીઓને લીધે આ સ્થાન વસ્તીયા દેવડીં: (દેહરી) ના નામે પ્રસિદ્ધ છે.

આ વિદ્યાન દ રવામાં પર સુરતના રાયકવાળ જ્ઞાતિના શા શીવા મોરારે આશરે ૧૨૫—૧૫૦ વરસ ઉપર ખુકલા મેટા મંડપ છાપરા સાથે બંધાવેલા અને બધા દેહરીઓ પાસે માટુ ખેતર આવેલું છે. જેમાં આશરે ૬૦ આંબાના વૃક્ષ છે. ને તળાવ છે. જુતા છાપરાંતા તથા દહેરીઓના જાર્ણોદ્ધારની જરૂર હાવાથી સ્વર્ગીય દાનવીર શેઠ માણેક ચંદજ હીરા ચંદ વગેરેના પ્રયાસથી સં. ૧૯૫૫ માં તે છાપરા પર મેટા બંગલા બંધાયલા અને વિદ્યાન દની દહેરીના જ્રાહ્માં સ્



શ્રી ૧૦૮ વિદ્યાન'દ સ્વામી સ્વરતના પ્રાચીન '' શ્રી '' અને ચરણ પાદુકા તથા સ્વા આચાર્ય શ્રી શાંતિસાગરજીના તેમજ શ્રી વિદ્યાન'દ સ્વામીના ૫૦૦ વર્ષ ઉપરના ચિત્ર ઉપરથી ખનાવેલ સ્ટેચ્યુ

કતારગામ (સુરત.)

(જુએા પાનું પ્રસ્તાવના)



કતારગામ (સુરત)માં શ્રી વિદ્યાન'દસ્વામી સ્પાદિની ૮૦ ચરણ-પાદુકાંઆ દે. અત્રે હાલમાં ભ૦ મહાવીરની ચૌમુ<mark>ખી</mark> પ્રતિમા માનસ્ત'ભ પર બિરાજમાન કરાઇ છે

(જીઓ પાનું ૨:૪)

अरी अश कि भरे। भ अपनेश अने तेनी वेदी प्रतिष्ठा अर को शुक्रवंदछन। હાથે વૈશાખ સદ ૧૫ દિને થયેલી તે પછી શેઠ હીરાચંદ ભ્રમાનજી (માંભાઇ) તરફથી મેટા મંડ્ય પ્રસ વિશ્વાન દેવી પાસે ભંધાયા હતે. એ વખતે બધી દહરાએ કર કર અને ધોમે ધીમે જીથે અવસ્થામાં આવતી જતી હોવાથી (કેમકે જમીન કાળી ને ઉચાય જગ્યા પર છે). જેશી જ્યારે ત્યારે જમીનમાં કાટા પડી ધર્મા જતી હતાં. અને इक्टेरिका वांडा वणी करी दती.

આથી સં. ૧૯૯૪ માં સરહ મુંબઇમાંથી મોડી ડીપ કરી આવ્છ ભાજાતી બધા દેહરીઓ નવેસરથી ગડરા અતે કોક્રેટથી બાંધવામાં આવી ને તેની પ્રતિક્ષા સં. ૧૯૯૫ ના જેઠ સરી ૬ ને કિતે **ચ**ક્ક હતી તે પછી બધી દહેરીએ! સાટે ૨૦૧) કે ૧૦૬/ની રક્કો ભરાઇ કતી તેમજ શા. જયંતીલાલ છગનલાલ ગજીવાળા તરકથી માંડપમાં લાદીએક જડાવાઇ ને શેડ તારાચંદ નવલચંદ જવેરીના પ્રયાસથી શેડ હીરાચદ ગુમાત્રજી મંડપતા જીર્જોદાર થયા જેવી હાલ ત્યાં સારી સામવડ છે અને વળી શા. કીકાલાય ઉર્ફે અમરચંદ અનેચંદ તરકથી માટા ખ્વર્જાદંડ થયા છે. તેમ જ શિખરજીના પદુ, (આંદ્રસના) ખેર-**ગામાત્રા**ભા સા, ગમતલાલ કસુરગંદ તરફથી થયે છે જેથી અને કારતકો પૂત્રમ, ચૈત્રી પૂત્રમ, મામસર વદ ૧૦ (પૌષ દશમી) તથા વૈશાખ સદી પુનમ પર મેળા ભરાઇ પૂજા ભણાય છે. તથા ભાત પણ વેંચાય છે. જ્યારે ૪૦૦-૧૦૦ ની સંખ્યા એકત્ર થાય છે. આ ક્ષેત્રના વહીવટ प्रथम शेह धेबालास पानाव्यंह सर्वेशना वंशने सारी रीते हरता હनाः ते प्रधीः आशरे र प वरसधीः ४ ८२टींओं। नींभाध<sup>ः</sup> व्या स्थानते। क्षीवर व्यवस्थित रीते यासे हैं ते मेनेक्या रखीं आर्ध भहनलांक કાકારદાસ સર્વેષા છેઃ અત્રે પહેલાં ૭૫ વર્ષ પર દર્શભ રહેતા હતા के सम्भवते। जाद केवा शुक्रदेवप्रसाद व्याखरे रूप वरस रहेलां जाद अश्वि अभ अस्ति। इते। ने साम्यति थाइ तेनी पत्नी नं क्षेत्रक આ સ્થાબને 'સાગવે છેઃ ને ત્યાંના એક ઝુંપડીમાં ર**ે છે. એ** 

આંખાઓ અતે તળાવની, વધુ વ્યવસ્થા થાંય તેા માટી આવક याय तेम छे.

જ્રોહાર પહેલાંની ખિરમાર દહેરીએનાં ખે નમુના પણ અત્ર રહેવા દેવામાં આવ્યા છે

વળી આ સ્થાન એટલું પવિત્ર અને અતિશયોહિત વાળું ગણાય છે કે અત્રે કતારગામ તથા આજાબાળના અજેના અત્રે દર્શને આવી નાણું, કૂળ, દીવા વગેરે માનતાએ ચઢાવે છે. તે નાળીયેર વધારે છે. તે અડધું ગઢાવી અડધું ધેર લઇ જઇ વેંચે છે.

વળી અત્રે ત્રણ-ચાર વરસ ઉપર સ્વર્ આચાર્ય શ્રી ૧૦૮ શ્રી શાંતિસાગરજીની ભરમ શેઠભાષ્યુભાઇ તાસવાળા એ પધરાવેલી ને ચરણ-પાદકા શ્રી ગરિધરલાધ પૂનમચંદ વકીલે પધરાવેલાં તેમજ વિદ્યા-ન દુજના શ્રીની જમણી બાળાએ આચાર્ય શ્રી શાંતિસાગરજની સ્ટેચ્યુરૂપ મૂર્તિ શા. જ્યતીલાલ છમનલાલ ગજરાળા કાકા મગનલાલના રમરણાં કે વિરાજમાન કરાઇ છે. અને કતારગામના ૧ પૂજારી રખાયલા છે જે નિત્ય આવીને બધાં પગલાંએા વગેરૈની પ્રક્ષાલ પુજા કરી જાય છે.

## વિદ્યાન દસ્વા**મી** (કતારગામ)ની ચરણ પાદકા**એાની** લેખ સહિત યાદી.

૧-૨-૩-૪. શ્રી(આરસમાં કાતરેલા) પારજ વીદ્યાનંદ સ્ત્રામીના આગલા ભાગમાં છે. જેની આગળ તેમજ આજામાન્ય બે ગામલા મળીતે આરસના ત્રણ પુગલાંએ વૃતન જીર્ણોહાર વખતે સં. ૧૯૫૫ વશાખ સદ પુનમને ગરેઉ (સન્ ૧૮૯૯) માં વિક્ષાહ્રમડ સ્વ. શેઢ માણેકચંદ લાબચંદ સાકસી મુંબાઇ તરફથી બનાવાયેલાં છે.

પ શ્રી વિદ્યાનંદ સ્વામીનાં પગલાં ૭ x દ અસલ પ્રાચીન આરસતા, છે. લેખ હતા પરંતુ ધસાઇ ગયા છે. માત્ર એક બાજા કાના માત્ર દેખાય છે. આ પગલાં પાછલા ભાગે પર્વાભિકાખે છે.

- ક ચરુષ્યુ પાદુકા સં. ૧૮૮૭ વર્ષે માગસર સુદી ક શ્રી **પૂળસંથે** અ૦ શ્રી ધર્મચંદ્ર પાદુકા શ્રી ધર્મચન્દ્રોપદેશાત્ શ્રી નિત્યમ્ પ્ર**ણમતિ** ≰×૧૧ા સાથે પીછી કમંડલ છે.
- છ. ચરણ પાદુકા શ્રી શ્રીમત બદારકજ શ્રી શ્રી ૧૦૮ શ્રી ગુણુચંદ્રજી સં. ૧૯૭૭ વૈશાખ માસે શુકલ નક્ષે ૩ મોમે. સ્વર્ગવાશ સં. ,૧૯૭૪ પેાય વદ ૧૨ (સાજીત્રા) માં ૮×છા
- ૮. ચરણ પાદુકા સંવત ૧૮૮૨ ના માગશર સુદ ૧૨ ને વાર ⊋વેઉ શ્રી મૂ૦ ભ૦ (મૂળસંધે ભદારક) શ્રો વિદ્યાનંદિ શિષ્ય શ્રી જિનસાગર પાદુકા ભ૦ શ્રી ધર્મચન્દ્રોપદેશાત્ શ્રી સંધ નિત્યમ્ પ્રણુમતિ. ૮×૯.
- ૯ ચરણ પાદુકા—સં. ૧૯૮૭ પેાષ શુકલ પાંચમ અુધવાર. શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતી ગચ્છે ખળાત્કાર ગણે ભ૦ શ્રી ૧૦૮ શ્રી ચુણ્યંદ્રજી તસ્ય પટે ભ૦ શ્રી સુરૈન્દ્રકીર્તિજી સ્વર્ગવાસ (સેાજીત્રા) ત્તસ્ય પાદુકા સ્થાપિતા ૯×૯.
- ૧૦. ચરણ પાદુકા—સં, ૧૭૦૧ વર્ષે પાેષ શુક્રલ ૧૩ **બાેગ્રે** શ્રી રાયદેશે ઈલ્વદુર્ગે (ઇડર) જગન્નાથ રાજ્યે ભદારક શ્રી રામકોર્તિ -ચરણ પાદુકા ૮×૮.
- ૧૧. ચરણ પાદુકા—સં. ૧૮૮૭ વર્ષે ફાલ્યુણ માસે શુકુલ પક્ષે પંચમ્યાં તીર્થો ગુરવાસરે ઈલ્વદુર્ગે (ઇડર) શ્રા ગંભીતસિંહ રાજ્યે ભ૦ શ્રી યશકોતેઃ ચરણ પાદુકા ૯×૯
  - ૧૨ ચરણ પાકુકા-- ૧૯૫૫ માણેકચંદ લાભચંદ વાળી ૮૧૧×૮૫
  - ૧૩. ચરથુ પાકુકા—સફેદ જુના પાષાચુના ૯×૧૦ પ્રાચીન. લેખ—નથી.
- ૧૪. ચરા પાદુકા—અ તિમ યુત્ત કેવળા ૧૦૦૮ લા જ પૂ-

૧૫. ચરાય પાદ્ધા - શી ૧૦૮ અના થી સંમતભાર સ્વામીની THE WEST CHASE

and the state of the control of the state of

૧૬. ચરાએ પાદકા--રવસ્તિ શ્રી શ્રં, ૧૮૪૧ વૈશામ સાદ પ ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તરય પાદુકા ભાગ શ્રી મૂળસાંધે વ્યલાકારગણે શ્રી વિદ્યાભૂષશ પ્રતિકાપિત પ્રસ્મૃતિ સ્તર.

૧૭. ચરણ પાકુકા—સં. ૧૯૧૫ રોઠ માણેકચંદ લાલચંદ વાલાના નવા પગલા ટામપ્ટાં.

૧૮. ચરચ્યુ પાદુકા—શ્રી સં. ૧૯૨૧ ના વૈશાબ સુદ ૩ **ક્ષનિવાસરે શ્રી મૂળસાંધે સરસ્ત્રતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે કુંદર્કુંદા**-ચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી વિદ્યાભૂષણજી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ધર્મચંકજી તા મું ભાગ શ્રી ચંદકીર્તિજી તક માદુકા તસ્ય શિષ્ય પં. શિવલાલ . પ્રથમિત પીછી કમયલ સહિત exell.

૧૯. શ્રી ચરસ્ય પાદુકા—શ્રી સં. ૧૮૬૨ ના મહા વદ ૪ વાર **અરે**ઉ શ્રી મળસંધે સરસ્વાત ગચ્છે બલાત્કારમણે કંદકંદાચાર્યાન્વયો 💵 વારીતના ભાગ શ્રી શક્ષ્યંદ્ર તે. પે. લાગરત્વચંદ્ર, તે. પે. ભાગ શ્રી ગ્રામ્યુંદ્ર પાકુકા પ્રતિષ્ક્રિતમ્ ૭× ક.

૨૦. શ્રી ચરૂઆ પાદુકા—૧૦૮ શ્રી આચાય શ્રી પુષ્પદ તજની ચારા પાદુકા નવીન ૮×છા.

ર૧. સ્વર્ગ શ્રી ૧૦૮ ચાર ચર શ્રી શાંતિસાગરજી મહારાજને ≥વર્ક્ષવાસ સં. ૨૦૧૧ બાદરવા સુદ ૨ રવિવારે શ્રી કુથલગીરી ક્ષેત્રમાં મામ માં લેખના મરાજા પૂર્વક થયેલો તેના અંતિમ સંરકાર પછીતી ભરમ સરત લાવેલા તે રૂ. ૮૦૧) આપી શા. બાબુબાઇ માતીયંદ તાસવાળાએ આ ભરમના કળશ વિધિપૂર્વક ખીજા ભાદરવા સદ € તે રવિવારે પધરાવ્યા હતા. તેજ સ્થળે સ્વ૦ માચાર્યાશ્રીતી. अलक पाइडा नरीन બનાવાએલી તે રા. ૧૭૫૧) આપી શા. **ગીરધરલાલ પ્રનમચંદ વકીલ માં**ડવીવાળાએ વિધિયુર્વક પધરાવ સ. ૨૦૧૨ વંશાખ સુક ૧૧ રવિયારે ૧૮×૧૮ તેમાં **વરેલ્ પાદુકા** ૯×૯ છે.

રર. ગરેણ પાદુકા — શ્રી ૧૦૮ મારાર્ય શ્રી સંજ ભેલી છની. ગરણ પાદુકા ૯×૮.

ર ૩. ચરણ પાદુકા—સં. ૧૯૫૫ શેક માણુકચંદ **લાભવ**દ ચાકસોવાળો સાજસા.

૨૪ ચરણ પાદુકા---શ્રી ૧૦૮ શ્રો કુન્દકુન્દાચાર્યજીની ચર**ણ** પાદુકા ૬×૭.

રપ. ચરણ પાદુકા - સં. ૧૯૫૫ શેઠ મા. લા. ચાકસીવાળી.

ર ૧. ચરણ પાકુકા —ભતીત્ર પ્રાચીત, જીતા સફેદ પાષા**ણની** સેખ ઘસાઇ ગયા છે. ૧×૭

ર૭, ચરલ પાદુકા —અતીર પ્રાચીય, જીતા સફેર પાષા**ખુ**ની. સેખ પસાઇ ગયા છે ૧૦૪૯

ર૮. ચરણ માકુકા—પીળા ર**ંગના** પાષા**ણ**.

ક્ષેખ-ધસાધ ગયા છે. પ×૪.

રંજ. ચરંચ પાદુકા - સફેદ પાષાણની.

લેખ- વસાઇ ગયા છે. હ× :.

૩૦. ગરણ પાદુકા—સં. ૧૯૫૧ રોઠ બાબુકચંદ **લાબ**યંદ સુંભાષ્યાળી રેલ×૮ા

કર. ચરણ પાલુકા—સફેદ પાષાલુંની. લેખ મહાઇ મધા છે, અતીવ શાચીન છે. આ≾લા.

ં કરે. શ્વરણ પાદુકો — સફેદ પાષાળી શે. ૧૬૮૦ વર્ષે ચૈત્ર સુંદ ૬ તે સાર્ગ થી પાંચાંચંદ્ર (ઇંગિલિં)…પં. શુબંચંદ્ર પાા≭ા.

**ક**ર. ચરસ્યું પાકુકા—સફેદ પાયાસ્યું અતીવ પ્રાચીન.

ं सेष-षंष्राध भयो छ स्राह्म

કપ્ત, ચરણ પાદકા—સફેદ પાષાએ પ્રાચીત.

લેખ- લસાઈ ગયા છે. ૧૦×૧૦,

av. ચરણ પાદુકા—સફેદ પાષાણ પ્રાચીન. ૪×પા

**૩૬. ચરણ પાદ્કા—સંવત ૧૯૫૫ મા. લા. મુંબ**કવાલા વાળી agl cuxe.

36. ચરણ પાદુકા – સં. ૧૯૫૫ માં, લા. મુંભાઇ excil.

a૮. ચરણ પાદુકા—સફેદ પાષઃ**ણ**ની પ્રાચીન.

લેખ---લસાઇ ગયા છે ધા×ધા.

**૩૯. ચરણ પદુકા—સં. ૧૮૬૩ વર્ષે પાેષ માસે કૃષ્ણ પક્ષો** તિશો સપ્તમ્યામ શુક્રવાસરે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિમચ્છે ખ. મ. કંદકંદા. ભાગ શ્રી સકલકાર્તિ તદન્વયે ભાગ શ્રી વિજયકિર્તી દેવા: તા. ૫. ભાગ શ્રી નેમીચંદ દેવાઃ તા. ૫ ભાગ શ્રી ચંદ્રકર્તીજી તરચે-ચમ પાદુકા ભાગ શ્રી યશકિર્તીભિઃ પ્રતિષ્ઠિતમ ચરુણ શ્રી રસ્તા શકાં ભવત સં. જગજીવન વીરચંદ શ્રી ૮×૮

૪૦. ચરહાપાદુકા (આરસ) સં. ૧૮૮૩ વર્ષે (બ્રલથી સં. ૮૮૩ છે) મામશર સુદી ૬ શ્રા મૂળસાંધે ભાગ શ્રી વિદ્યાભૂપણ પાદુકા ભાગ શ્રી ધર્મા ચંદ્રો પદેશાત શ્રા સંધ નિત્યં પ્રણમતિ ડા×૧૧ા

૪૧ ચરુઅપાદુકા (આરસ) સં. ૧૮૨૫ વર્ષે આસાત્તમ માસે કુષ્ણ પક્ષે દિતીયા સામવાસરે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કાર અણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી ૧૯૮ સકલક્ષીર્તારતભટ્ટે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ સ્તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ચંદ્રકીર્તિ શ્રી દ્યાનભાષણ તત્પટ્ટે ભા શ્રી વિજયકીર્તિ સ્તાપફે ભા શ્રી શ્રતચંદ્ર સ્તાપફે ભા શ્રી ંસુમતિકીર્તિ': તત્પટ્ટે ભ**ે** શ્રી ગુણુકોર્તિ તદતુક્રમેણું ભ**ે** શો ૧૦૮... श्री नंदीविकय भवासिकेक्यः भाइका-शाकी-भ्रत्थापितम् ६×६॥

૪૨. ચરસપાદુકા (અારસ) સં. ૧૮૨૫ વર્ષ માસાત્તમ મા**સે** 

શુભ વૈશાખ માસે શુકલ પક્ષે દિતીયા એામવામરે શ્રી મૂળસધે શ્રી સરસ્વતિગચ્છે ખલાતકાર ગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે લા શ્રી ૧૦૮ **થી** શ્રુતકોર્તિ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી ધર્મ ચંદ્ર તત્પટે **ભ૦ શ્રી રત્નકોર્તિ**... શ્રી ૧૦૮ શ્રી ચંદ્રક્ષીર્તિઃ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી પ્રમાચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી . પદ્મનંદી તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી ૧૦૮ ઐશ્વર્ય મુખ શાબિત વાદિષ્ટન્દમદ-ભંજક સકળકાતિ તસ્ય પાદુકા વડળત્યા લઘુશામા વા ગૌત્રે વસુ-ધીરાકભા ગામ વાસ્તવ્ય શ્રી ચારૂકીતિ<sup>૧</sup>કેન તદારય પાદી પ્રતિ-ष्टापितौ भाष सा×सा

૪૩. સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસીવાળા નવા ૮ાા×૮ાા

૪૪. ચરણપાદુકા (પાષાણ) જાતી મં. ૧૮૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૧૧ વાર બધે શ્રા કાષ્ટાસંધે ન દિતટગચ્છે ભ૦ શ્રો રામસેનામ્નાયે ભાગ શ્રી સરે દ્રકીતિ છ તર્ય પદ્દે લાગ શ્રી સકલકોર્તિ છ તત્ય ચરના-રવિંદ-તરસિંહપુરા જ્ઞાતીય...શ્રો સંઘ ત્રઅભિતમ ૭૮૭

૪૫. ચરષ્યપાદુકા પ્રાચીન સફેદ પાવાશ લેખ-વસાઇ મેથે! B 6.90

૪૬ ચરણપાદુકા (નવી) સં. ૧૯૫૫ શેઠ મા. લા. ચાકસી-વાળી /x/

૪૭ ચરણ પાદુકા—સં: ૧૯૫૫ માં. લા. ચે ક્કોવાળી ૮ાા×૮ાક

૪૮. ચરણ પાકુકા—(આરસ) પ્રાચીન.

લેખ-સં. ૧૭૨૧ વર્ષે શાક ૧૬૮૬ પ્રવત માને કાર્તિક માસ શક્લ પશ્ચે પ્રતિષદ દિવસે દેવલાકમ્ પ્રાપ્ત શ્રી મળસાંથે સરસ્વતિ મુચ્છે ખલાતકાર મુછે થી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે અર્ શ્રી પ્રશ્નનંદ્રી અર્ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ, અરુ શ્રી જિના જયતિ સ્વન્તિ શ્રાં પ્રભાગાંદ્ર. ભદારક શ્રી વીરચંદ્ર, ભાગ શ્રી તાતભૂષણ, ભાગ શ્રીપ્રભાચંદ્ર, ભાગ શ્રો વાદીચંદ્ર, લા શ્રી મહાચંદ્ર, ભુ શ્રો સેર્યંદ્ર, ભુ શ્રી જિત્યંદ્ર, ૧૧૧૦ એ વિદ્યાનંદી, શ્રી સુર પાકુકા.......................... સંચ નિતામુ પ્રાથમિત સ્વરાગા

જિ**દ. ચરણ પાદુકા**—પીળા પાષા**ણ**ની પ્રાચીન પત્રપા**ા લેવન** પસાલ મધ્ય છે.

પાર્કા ક્લાંમ.

પ૧. ચરણુ પાદુકા---શ્રી ૧૦૮ શ્રી ધરસેનાચાર્યજીકી ચર**ણ** પા**દુકા પ**×દ.

પર ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ આચાર્ય શ્રી યાગી-દ્રદેવકી ચર**ણ** પાદુકા ૮x૮.

પાર્ક, ચરુષ્યુ પાર્કા-સં. ૧૯૫૫ માં. લા. ચાકસીવાલી ડાા×૮

પ૪. **ગરથા પાદુકા—સં. ૧૮૬૪** વર્ષે કાર્તિક વદી **પક્ષે પ** સૌતમસ્ય પા<u>દ</u>કા શા. દાવદાસ સોમચંદ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ૪×૫.

પમ ચરસ પાદુકા કરેદ પાવાસની.

લેખ- પદ્યાપ મયા છે exto પ્રાચીન.

યક, ચરણ પાકુકા -- સફેદ પ વાણ.

સેખ- પસાઇ ગયા છે. પ્રાચીન exte

५७. **अरथ्य पाडुडा---अहे**द पापाश्य.

**લેખ**—ઘસાઇ ગમા છે ૯×૧૦.

પડ. વ્યાવ માદુકા--માં. ૧૮૧૦ માગસર સુદ.....કંક-કુંશવાયો-ત્રવે લાગ શ્રો સકલકોતિ' તત્પદે લાગ થા ર.....સમેવમ્ માદુકાઃ ૧૦૪૧૦.

પક્ષ, ત્રારે પાકુકા—સફેદ પાયાલું. લેખ—ધશાઇ થયા છે. હ≖૮ાા પ્રાચીત.

- ્રું અર**સ** યાદ્રક્ષ--સં, ૧૬૪૫ શેઠ માસેક્ચંદ લાભચંદ ચોક્સાવાળી ૮ાIx૮.
- કર. ચરણ પાદકા--(મારસ) સં. ૧૮૬૩ પોલ માસે શક્સ પક્ષે સપ્તમ્યાં તિથી શકવાસરે અને મૂળસાંધે સરસ્વતિ મચ્છે अ० श्रा विकयशीर्त देवारनायहे ल० श्रा नेभियंद्र देवास्तत्यहे ભાગ શ્રી ચંદ્રકોર્લિ દેવાસ્તત્પદ્દે ભદ્દારક શ્રાં રામકીર્તિજ કસ્યેય માદકા અકારક શ્રા યશકોર્તાબઃ પ્રતિષ્ટિતન ૮૮૮.
- કર. ચરણ યાદુકા-- સં. ૧૮૨૫ ના વર્ષે શુભ માસાત્તમ માસે વૈશાખ માસે સામવાસરે શ્રાં મળસંધ સરસ્વાત મુચ્છે બલાતકાર મારે શ્રી કુદકંદામાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી સકલકોર્તિ તતપટ્ટે ભાગ શ્રી -રતનક્ષીતિ તત્પદ્રે ભાગ શ્રી...... (xt).
- **૬૭−૬૪. ચર્**ષ્ણ પાદકા—(ક્રુષ્ણ પાષાણ) એ-એ સં. ૧૬૬**પ** વર્ષે વંચાય છે. બાકી લેખ છે પણ વાચી શકાતા નથી. માપ ચ×કાા તથા ખીજા ૩×૨ાા.
  - **૧૫. ચરસ્થ પા<u>દ</u>કા--પીળા પાષાસાની પ્રાચીન.**
- લેખ— સં. ૧૬૮૦ વર્ષ ચૈત્ર સુદી ૬ સોમે શ્રી પાર્**યાંદ**-ક્રોતિ ......પં. શાલચંદ્ર....સાઇઝ દાા×પાા.
- કેક. ચચ્છ પા<u>દ</u>કા–સફેંક આરસ થી ૧૦૮ થી જિનસેનો-≈યાયં છકો ૧×૧ા.
- કે છે. ચરે એ પાદકા કાળા પાપાએની શિલા ખંડની પ્રાચીન સં. ૧૭૫૭ વર્ષે માગસર સુદ ૧ સુધે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વાતમચ્છે જ્યલ હાર મણે શ્રી કુંદકુંદાય ર્થાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી તત્પટ્ટે ભ૦ अ। देवें दंशीत विकयनकी श्री सरत अंदरे हुमं ग्रातीय भेरका એાત્રે શ્રી સંધવી શ્રી.....માપ ચરસ exc

- **ક્**૮. ચરુઅપાદકા—કાળા પાષાઅની શિલા અખંડ પ્રાચીન છે₊ **લેખ** વંચાતા નથી. હ×કાા
- કલ. ચર**ચ**પાદુકા—પીળા પાષા**ચ** પ્રાચીત. લેખ છે પરંતુ તર-સિંહપુરા ગ્રાતિ લક્ષ્માસેન ભટ્ટારક કે સકળકીર્તિ કે પાદુકા. વ્યાકો वंबात नगे. प×पा।
- ૭૦. ચરષ્ટપાદુકા—કાળા પાષાઅતી શિલા સં. ૧૭૩૦ વર્ષે માેષ વદી ૧૧ તે દિતે શ્રી મૂળસાંથે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી કુંદકું દાન્વયે શ્રી ભાગ શ્રી પદ્મનંદી ત. ૫ ભાગ શ્રા દેવેન્દ્રકીર્તિ સુરત નગરે હું ખડ જ્ઞાતિ શ્રી સંઘવી...... ટાા× ટ
  - હતા. ચરણપાદુકા–સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસીવાળો ૮ાા×૮ાા
- હર ચરણપાદુકા-શ્રા ૧૦૮ મહાકવિ મસ્લિપેણાચાર્યની ચરણ-श्राहका हा।×हा।
- હું શ્રી ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ મુનિયા અનન્તકીર્તિજીની न्यरेश पाइश ८×८.
- ૭૪. શ્રી ચરણ પાદુકા—શ્રી સં. ૧૯૫૫ ના મા. લા. ચાેકસી **મુ**ંબકવાળાની સાત્રસા.
- ૭૫. શ્રો ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ <u>:મ</u>નિશ્રી આનંદસાગરજની ચરે પાકુકા (×લા.
- હું. શ્રી ચરણ પાકુકા-પીળા પાષાણની સં. ૧૬૨૬ કમલકોર્તિ<sup>©</sup> VIESI VIIXFIL
- છ<sub>ે.</sub> ચઃણ પ<sup>ા</sup>દ્દકા શ્રી ૧૦૮ મુનિશ્રી શાભચંદ્રજીની ચરણ YIESI. (X(1)
- હ૮ ચરજ પાદુકો -સં. ૧૯૫૫ મા. લા. ચાકસી મુંબઇ-વાળી ટાા×ટાા.
- ્રાપ્ટ. ચરણ પાદુકા—શ્રી ૧૦૮ મુનિશ્રી જયકીર્તિજીની ચરણ પાદુકા ગાળ આરસની ૮x૭ા.

- ૮૦. ચરણ પાકુકા—શ્રી ૧૦૮ ભાગ શ્રી સક્સકીર્તા છતી ચરણ भाइका ७४७॥
- ૮૧. ચરણ પાદુકા શ્રી ૧૦૮ મા શાંતિસાગર મહારાજકે શિષ્ય શ્રો ૧૦૮ સૃતિ સુધર્મસાગરજીતી ચરછપાદુકા વીર સં. ૨૪૬૫. એ सह ६. ८×८
- ૮૨. ચરુ પાદુકા--શ્રી લ શ્રો ચારકોર્તિજી મૂડ બિદ્રીકી. ચરણ પાદકા ૮×હાા
- ૮૩. ચરુણ પાદુકા—અારસની શ્રી સં. ૧૮૬૧ ના અવાડ સુદ્ધ ૩ વાર શતેઉ કાષ્ટાસંધે ન દિત**ટમચ્છે પુષ્કરગણે રામસે**ન આશ્નાય ભાગ શ્રી સકલકી તિ જ તરયપટે ભાગ શ્રી લક્ષ્મીસેનજ તરય પાદ્દકા શ્રી સંધ...પ્રાથમિતમ આ×દ
  - ૮૪. ચરણ પાદુકા- ભ૦ શ્રી ક્ષેતકોર્તિ છતી ચરણપાદુકા excur
- ૮૫. ચરણ પાદુકા -- સં. ૧૮૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદ ૧૧ વાર અધે શ્રીમદ કાષ્ટાસંઘે ન દિત્ટગચ્છે ભાગ રામસેન આમ્નાય ભાગ શ્રી સરેન્દ્રકાર્તિ છ તસ્ય પટ્ટે ભાગ શ્રી સકલકોર્તિ છ તસ્ય ચરણાન વિદમ નિસં શ્રો સંધ પ્રશ્રમિતમ ૮×દા
- ૮૬. સ્વ. શ્રી ૧૦૮ ચા. ચ. દિ. જૈનાચાર્યવર્ય શ્રી શાંતિસા-ગર્જી મહારાજ જેમતા સ્વર્ગવાસ કુંચલગીરીમાં સં ૨૦૧૧ માં થયેલા તેમની સ્ટેચ્યુરૂપ મૃતિ આરસની જે વિદ્યાનંદ સ્વામીના શ્રીં ની જમણી બાજાએ બીરાજમાત કરાયા છે તેનું માપ ૧૩×૧૧ છે. આજુમાજુ પીછી કમંડળ છે ને અર્ધ પદ્માસન હાથ જોડી ખેડેલા છે. તેની સ્થાપના સુરત નિવાસી વિસાહમડ ઝાતિના શા. ડાજ્ઞામાઇ રી ખવદાસ મજીવાળાના પુત્ર શા. મમનલાલના સ્મરણાર્થે શા. જયંતિલાલ છગનલાલ ગજીવાળાએ કા. ૧૫૦૧) આપી બિરાજમાના કરી છે. સં. ૨૦૧૭ વેશાખ વક્ષ્યું ને રવિવાર વીર સં. ૨૪૮૩.

૮૭. સમેદ શિ. થર છમા આ મસતો પદ હર×૪૮" છે. જેતી જિયા કરે, પૂર્, લેશ્યાદર્શન, ભાગ પાર્યાનાથ, ભાગ મહાવીર, સ્થિપિક સ્થીતરેલા છે. આ પટ બાઇ જેકાર તે શા. મગનલાલ કપુરચંદની વિધવા ખેરમામવાળા તરફથી કરાવાયા છે. સં. ૧૯૯૭ બાદરવા -સુદ ૧૩.

૮૮. ચરણ પાદુકા—મા. દેશભૂષણજીની ચરણ પાદુકા વીર સં. ૨૪૭૪ શા. કીકાબાઇ અબેચંદ ભારહ

૮૯. ચરણ પાદુકા—૧૦૮ સુનિ વિદ્યાભૂષણજીના ચરણ પાદુકા વ્યી. સં. ૨૪૭૪ ૯×૯ ક્ષીકાભાઇ અનેચંદ તગ્કથી.

(आ अ'ने भूनिश्री इयात छे!)

૯૦ માનત્થં ભ રૂપમાં ધ્વજા દંડ — ઉંચાઇ આશરે ૨૭ કુટ દંચા ઉપર છત્રો સહિત (ચોમુખી પ્રતિમા ખેસાડી શકાય તેવી) ચ્યા માનસ્યંભ શા. શકાસાઇ ઉર્ફે અમસ્યદ અબેયંદ કાપડીઆ -સ્ર્રતના રમરણાર્થે તેમના પત્ની ચંચળખેતે ખંધાવ્યા. વીર સં. -૨૪૬૫ જેઠ સુદ ૬ બુધવાર.

એક બાજા સં. ૧૯૯૪ માં આ સંસ્થાના જ્યોહાર થયેલા તે વખતે આશરે રા. ૭૧૨૪) ની ટીપ થયેલી તેમાં સસ્ત સુંબાઇના બાઇઓનો સારા સહકાર હતા. તેથી એ દાતારાની નામાવલી આરસમાં કાતરેલી છે. લગભગ ૬૦ વર્ષ થઇ ગયેલ હૈાવાથી ખંગ-લાનું છાપરૂં થયું જ્યું થઇ ગયેલ છે જેથી તે કરીથી કરાવી જ્યારાં જડાવવાની જરૂર છે, જે માટે દ્રશ્ટીઓ વિચાર કરી રહ્યા છે.

વળા માનસ્થભ પર ચૌમુખી આરમતા પ્રતિમા વિરાજમાન -કરવાતા તૈયારી ચાલે છે

**ં મૂળચંદ કથાનદાસ કાપહિયા**, તા. ૩૦–૧૧–૫૮

# મહુવા (સુરત)ના શ્રા વિવ્રહર પાર્શ્વનાથ અતિશય ક્ષેત્રની પ્રતિમાંઓના લેખ.

(ફિતાયુ<sup>લ</sup> તા. **૧**- ક-૫૭)

૧ – સ્માંયરામાં વિક્રહર પાર્ધાનાથ સાત ફેપ્યુ સહિત – કાળા, વેલુના પાષાણના ખરબચડા ઊંચાઈ છેચ ૪૭ ઘણાં પ્રાચીન અતિશય યુકત. ઉપર લેખ નથી. (આ અતિશય ક્ષેત્ર છે) અને જાણીતું તથા સર્વત્ર પ્રપ્યાત છે એવી માન્યતા જેવો ઉપરાંત હિંદુ તેમજ બોજી અન્ય કામ પણ એતી માનતા કરે છે. પાસ્ત્રી, મુસલ્લાન, હરિજન વગેરે પણ એતી માનતા કરે છે. અને મંદિરને દરવાજે આવી શ્રીફળ વગેરે ચઢાવે છે અને શ્રીતા સ્થખંડ દીવા નિસ બળે છે.

ર - ચ° દ્રપ્રભુ સફેર પાષાણ -- ઊંચાઇ ઇંચ ૨૬.

લેખ—સંવત ૧૧૪૮ વર્ષ શ્રા મૃળસ ઘે ભટારક શ્રો વિદ્યાન દી! તત્પેટ બદારક શ્રો મહોબૂલણ ભટારક લક્ષ્મીચંક ભટારક વીરચંદ્ર, ભટારક દ્યાનભૂષણ, ભાગ પ્રભાચંદ્ર, ભાગ વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત શ્રી ગાંધાર ખડે સાજન સંધવી સવા ભાર્યા ત સંધવી જીવાઇ સુત. સંધવી શ્રી ધનજી ભાર્યા સંધવેણ......પ્રતિક્રિતમ્ (સીમેન્ડમાં. પુરૂ વંચાતું નથી) લાંછન ચંદ્રનું છે.

#### s. શાતિનાથ (**હ**રણનું લાંછત)

લેખ—સં. ૧૬૪૮ વૈશાખ સુદ ૧૩ શુકરે શ્રો મળસાં લાબ શ્રો વિદ્યાન દી તત્પદે ભાગ શ્રો વીરચંદ્ર, ભાગ શ્રો દ્યાનભૂષ્યુ, ભાગ શ્રો પ્રમાચંદ્ર, ભાગ શ્રો વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત્ ગાંધાર હું મહ વ્યુહિક શાખા (વીસા હુમડ) સંધવી શ્રો સવા ભાર્યો સંધવી શ્રી જીવાડ સુત સંધપતિ શ્રો ધનજી તચોઃ પુત્રી વર્ષ માન…..સ્યંપુર (સ્ટ્રત), સદેષા…..સંધવી ધનજી પ્રસ્તુમતિ.

ે ૪. પદ્દમાવતી ધાતના. ઉપર પાર્શ્વનાથ નવ કેપ્ય સહિત ચાર હાથ ને મરધાના આસત સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ૧૮

લેખ—સંવત ૧૯૧૧ ના વરસે કાગણ વદી ૫ ગરૂવારે શ્રી ં મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે કુંદકુંદાચાયોન્વયે ભ૦ ્શ્રી ધર્મચંદ્ર તત્પટ્ટે ભા**૦ શ્રી ચંદ્રકીર્તિ** ગુરૂપદેશા**ત** શિષ્ય પંડિત -શીવલાલજ પ્રભામતિ.

પ. ચાંદીના સર્પ કેરાવાળા ઊંચાઈ છેય પા.

લેખ--નથી.

**ક. મંત્ર ધાતુનું સિદ્ધયક્રનું માપ ઈચ** ૪ા નું.

લેખ-સંવત ૧૭૭૧ વરસે....

ઉપરતી પ્રતિમાંમા વગેરે ભાંયરામાં છે.

#### **ઉપરની પહેલી વેદી ન**ં. ૧

છ. કા**રોાત્સર્ગ પાષાણની ચાવીસી** સફેદ આરસ ઉચાઇ **્કા**ચ ૬૬. વચમાં અજિતના**ધ** તેમની ઉપર ઢાથ જોડેલી એક નાતી મૃતિ છે. ખે હાથમાં માળા સાથે હાથ જોડેલા છે. તેની ઉપર ૩ ુર્ધચની પદ્માસન પ્રતિમા છે. ચોવીષ્ટાને ઉપલે ભાગે ખંતે બાજ<u>ા</u>એ ભાષ્યે સજોડા ચમર કરે છે. તીચે બંતે બાળુએ ધણી ધણીઆણીતી મૃતિ છે અને વચમાં પદ્માવતીની મૃતિ ૪ ઇંયની છે તેની આજ-ભાજ હાથીએ છે અને ખેતે હાથીની બાજામાં એ વાલ છે. ાંઆ પ્રાચીન મૂર્તિ પર લેખ નથી) પણ કહેવાય છે કે આ મૂર્તિ नवसारीना हि. कैन महिरमांथी सावीने निराकमान करेसी छे-્રહાલ નવસારીમાં મંદિર નથી.

૮. ધાવની પ્રતિમા પ્રાર્થનાથ નવ કેસ સહિત. ઉચાઇ ઇંચ ૧૪ લેખ—સંવત ૧૯૧૧ ના વર્ષે કામણ વદ પ અકવાર શ્રી -મૂળસંધ સરસ્વતિગચ્છે ખલાત્કારગણે કુંદકુદાચાર્યાન્વમે ભટારક શ્રી વિદ્યાભાષણ તત્પટે શ્રી ધર્મચંદ્ર ભાગ શ્રી ચંદ્રકીતિ સરપદેશાત્ ગુર્જ રદેશે મહાકપુર (મહુવા) તમરે સંઘવી ગુલાળયાંદ ભાર્યા શીવ--સુત દીપચંદ સુત વેણીલાલ ભાર્યા પ્રાપ્ય પ્રણમતિ.

૯ ધાલુની પ્રતિમા નવ કેસ સહિત. પાર્શનાથ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૬ લે ખ-સંવત ૧૯૧૧ વરસે ( ઉપર ૫માએ )...ગુજરિદેશ મધુ-ક્રપુર નગરે સંઘવી ભીખારીદાસભાર્યા ડાહી સુત રી ખબદાસ પ્રણમતિ.

૧૦. પાષાજાતી પ્રતિમા સફેદ સુપાર્શ્વતાથ ઉચાઇ ૧૬ ઈંચ, પદ્માસન.

લે ખ-સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે ફાગુન સુદી 3 શ્રી મૂળસંધે ભદારક શ્રી પ્ર<del>ભાચંદ્ર ભ</del>ગ્ શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત ઉ**નાઇ સંઘ**પરા શાલી જ્યાર્યા ચંગાદે સૂત અંજસ્વનત વીરજ નમતઃ

૧૧. સફેદ પાષાણની પ્રતિમા પદ્માસન સુપાર્શ્વનાથ ઉંચાઇ ૧૪ ઈંચ.

લેખ— સંવૃતુ ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસાધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપ<mark>દેશાત</mark>ા સંધવી દેવા પ્રાર્થમીત શ્રી સુપાર્યાનાથ પ્રતિમા.

#### ઉપરની સુખ્ય વેદી નં. ર

૧૨ **ચંદ્રપ્રભુ મૂળ નાચક સફેદ પાષાએ ઊંચા**ઇ ૧૮ **ઇંચ.** 'પદું માસન.

લેખ – શ્રા મૂળસાંવે ભાગ શ્રી મહીભૂષણ શ્રી…… ઉકલતા નથી. ૧૩. શ્રા ચંદ્રપ્રભુ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૫ સફેદ પાષાછ.

લેખ – સંવત ૧૬૬૪ વર્ષે ફાગણ સદ ૩ સામે શ્રી મૂળસંધે લા શ્રી પ્રભાચંદ્ર, ભાગ વાદીચંદ્ર ઉપદેશાત્ શ્રી ¦**રાયકઃ સિંહપુરા** સંઘવી શ્રી કાંતીબાઇ ભાર્યા લાડ્યાઇ પ્રભમતિ. શ્રો.

૧૪. સુપાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણુ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૫.

લેખ—૧૬૬૪ વર્ષે કાલ્યુન સુદી ૩ સામવાર શ્રી **ત્રુળસંધે શ્રી** પ્રભાચંદ્ર ભુ શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત.....સિ**ંહપુરા** સંધવી.....મુત સંજેય સુત વીરજ માન તયા.

१ थ. हार्यहरूसके पार्च लाग ओह की भाईडता संदेश भाषाक सात हेख सदित. माम्युपाका भे हेरीओ। छे. क्षेत्राई ईंग १४०

લેખ—સંવત ૧૫૪૮ વર્ષે વશ્રશાખ સદ ૩ છેવરાજ પાપડી-વાલ વહેર હેમ્મ છે.

૧૬. પાર્શ્વનાથ સકેદ ખડુમાસન સકેદ પાષાથા ઇંચ ૧૩ ઉંચાઇ.

લેખ-૧૫૪૮ જીવરાજ **પાપડીવાલવાઉત (માડાસા**)ના લેખ-ઉમરુ કેશ ૭ મંડિત છે.

૧૭. ચંદ્રપ્રભ સકેદ યાષાએ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૫ પદ્માયલ સંવત ૧૫૪૮ મૂળસ થે ભદારક શ્રો મલ્લીભ્રુપણ ઉપદેશાત......

૧૮. પદ્માસન સફેદ પાષાએ પાર્ચાનાથ સાત ફેએ સહીત. ઇંચ ૧૫૬ લેખ – માં. ૧૫૪૮ વર્ષે જીવરાજ પાપડીવાલવાળા લેખ.

૧૯. સફેદ પાષા**ષ્ટ્ર પદ્મા**સન ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩ (ચિક્ર નથી) લ ખ – સંવત ૧૬૨ ક વર્ષે માત્ર સદી પ શ્રી મળસાંથે સરસ્વતિ-**ગ**ચ્છે.....વ ચાતું નથી.

ન ૦, ઋપબદેવ ધાતુના પદ્માસન ઉચાઇ ઇચ ૧૩

લેખ—સંવત ૧૯૧૧ વર્ષે કાગણ વદી પ ગુરૂવારે શ્રો મૂળસ છે બળાત્કાર ગણે કુંદકુંદાચાર્યા-વચે ભદારક્રશ્રી **સર**સ્વતિગચ્છે વિદ્યાભાષ્ય તત્પત્ટે ભદારક ધર્મચંદ્ર તત્પટે ભદારક શ્રી ચંદ્રશીત સુર્યદેશાત્ મુજ<sup>4</sup>રદેશે મધુકપુર (ભહુવા) નમરે સંધવી ખુશાલદાસ્ક આવાં તેમકાર સુત બદખારીદાસ પ્રયુમિત નિત્યમ.

૨૧. ચંદ્રગ્રક્ષ પ્રદ્યાસન સફેદ પાષાય ઉચાઇ ઉચ ૧૪: લેખ—ક્ષસાઇ થયા છે, પ્રાચાન છે, ક્ષેખ વંચાતા નથી રર. ચંદ્રપણ સફેદ પાયાથા પ્રક્રમાસન ઉંચાય ઉંચ ૧૦ લેખ-નથે પ્રાચીત.

૨૩. પદ્માસન સાકેદ પાષાએ ઉચાઇ ઇંચ ૧૩ લેખ-કમળતું ચિન્દ છે. યદ્રમપ્રશાસ

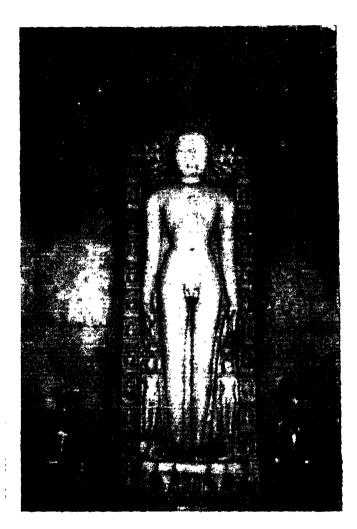

આરસની કાર્યાત્સર્ગ ચીવીસી પ્રતિમાછ

જે મહુવા ( સરત )માં છે અને જે નવસારી ( સરત )ના મ'દિરમાંથો લાવવામાં આવી કતી, જ્યાં આજે દિ. જૈન મ'દિર કે દિ. જૈન ઘર નથી. ( જુઓ પાનું ૨૦૬ )



અતિશયક્ષેત્ર શ્રી વિશ્વહર પાર્ધાનાથજ-વેળુની પ્રાચીન પ્રતિમાજ મહુવા ( સુરત ). જે જમીનમાંથી મળી હતી.

( જુઓ પાનું ૨૮૫ )

ર૪. સફેદ પાષાએ ઉંચી ઇંચ ૧૩ સંભવનાથછ. લેખ—નથી, પ્રાચીન,

રપ. પાર્શ્વનાથ ધાતના કેશ ૭ સહિત, ઉંચાઇ ઇંચ ૬ નીચે એ હાથી તે એ વાધ છે.

લેખ - સં. ૧૫૪૦ વૈશાખ સદ ૧૧ મળસંધે ભા સકલકોતિ તત્પફ્રે ભ • ભવનકીર્તિ તત્પફ્રે ભ • શ્રી જ્ઞાનભ્રષણ ગરપદેશાત હમા ત્ર્રાષ્ટ્ર જદુસંગ ભાર્યો અરથુ સુત સહીંયા બાર્યા સુરીવીદેવ પ્રસાદ ગાત્ર પ્રશામતિ.

રદ પાર્શ્વનાથ પદ્દમાસન ધાતુના સાત ફેચ્યુ દ ઇંચ ઉંચાઇ નીચે પદમાવતી ને ક્ષેત્રપાળ છે.

લેખ—સં. ૧૬૧૯ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૫ શકરે શ્રી મૂળસંધે ભદ્દારક શ્રી શુલચંદ્ર દેવાઃ તત્પટ્ટે ભદ્દારક શ્રી સુમતિકી**તિ' ઉપદેશાત** દુમડ ગાત્રે ગા–માણીક ભાર્યા માણેકદે સત ગાંધી નમા ભાર્યા શાભાગદે સૂત વઠા ભાર્યા સજા**શદે ભા**તા **હરખાવાદર ધર્માવદે સ**ત ધર્મદાસ એતે શ્રી પાશ્વેનાથં નિત્યં પ્રણમતિ.

૨૭. પાર્શ્વનાથ ૭ કેશ ઇંચ ૫ ધાતુના (ક્ષેખ નથી)

૨૮. પાર્શ્વનાથ ૭ કેષ્ય સહિત પદમાસન ઇંચ પ

લેખ-સંવત ૧૬૧૬ વર્ષે માધ વદી ૧ સોમે **શ્રા મૃ**ળસં **લે** ભદારક શ્રી સુમતિકીર્તિ ભાગ તેજવતી નિત્ય પ્રથમિત.

ર૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ફેપ્શ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ પ લેખ—સંવત ૧૮૨૮ વર્ષ નમ પ વિમળસે સત વરસ (વધારે વંચાતું નથી)

૩૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૫ ફેશ સહિત ઇંચ ૪ લેખ—શક ૧૫૦૯ વૈદ્યાખ સદ ૧૩ રવિ પ્રતિષ્ઠિતં.

૩૧. પાર્શ્વનાથ ૭ કેશ સહિત ધાતુના ઇંચ ૪

લેખ—સંવત ૧૫૧૮ વૈશાખ સુદી ૧૧ આચાર્ય શ્રી વિજ્ઞાનંદી દેવાઃ તાવલી વર્ષમાન ભાગ ગૃહિણી શ્રી શબ નિત્ય પ્રસુમતિ.

૩૨. પદ્માસન ધાતુની લાંછન નથી. ઊંચી આ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વૈશાખ સુદ ૭ ગુર શ્રી પદ્દમનંદી ગુર-પદેશાવ.....

૩૩. પદ્માસન ધાતુની ઇચ ૩ાા લાંછન નથી.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ માધ સુદ ૫ શ્રી મૂળસંધે શાબ્ વીસરામ વાડીવા દેવકી શ્રી આદિનાથમ્ પ્રણુમતિ. ઋલ્લહેવ-આદિનાથનું ચિન્દ છે.

૩૪. ચામુખી સમવસરણ પ્રતિમા ધાતુની ઇંચ ૧૦ મેડક સાથે.

લેખ— સંવત ૧૬૦૦ વર્ષે માધ વદ ૩ સામે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે કુન્દકુન્દાચાર્યાન્વયે ભદારક શ્રી લખમાચંદ્ર દેવાઃ તત્પદે લદારક શ્રી વીરચંદ્ર દેવાઃ તત્પદે ભ૦ શ્રી દ્યાનભૂષણ ગુરૂ-પદેશાત્ ઇંદ સમવસરણં શ્રી સંધેન કારિત શ્રીરસ્તુ.

ટપ. પદ્માવતી ધાતુના ધૈય ૬ ફેપ્યુ તથા પાર્શ્વનાથ સહિત ચાર હાથના.

લેખ-સંવત ૧૮૨૭ વર્ષે મિતિ માહ સુદી ૫ સામવાસરે શ્રી મૂળસાંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે વ્યલાત્કારગણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભદારક શ્રી દેવચંદ્રઃ તત્પદે ભ૦ શ્રી ધર્મચંદ્રઃ શ્રી પદ્માવતી પ્રતિક્રિતમ્

૩૬. તાંભાનું યંત્ર ચારસ રત્નત્રયનું ૯ ઈંચ.

લેખ-શ્રી દિલ્ જૈન કુંદકુંદ આમ્નાય કાશ્યપ ગાત્ર રત્નત્રય ત્રત ઉદ્યાપન નિમિત્તે શ્રી વિધ્નહર પાર્શ્વનાથ ચૈસાલય સમર્પિત વીર સં. ૨૪૮૧, સંવત ૨૦૧૧ શા. ડાહ્યાભાઇ જગજીવનદાસની ધર્મપત્ની મંગુખેન તરકથી ખીજા ભાદરવા સુદ પ.

૭૭, યંત્ર ધાતુનું સા<del>લહકાર**ણ**નું</del> ઇંચ પા.

ેલેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠસદ ૨ ગૂરૂ શ્રી મળસં**ધે અ**• શ્રી અબયચંદ્ર તત્પટ્ટે અ૦ શ્રી શુભચંદ્ર ઉપદેશાત હુમડ સાતીય શાહ છવા તસ્ય ભાર્યા બાઇ માની નમતિ.

૭૮. દશ લક્ષણનું યંત્ર ધાતનું ઈચ ૪

લેખ—સં. ૧૫૨૪ ભાદરવા શદ ૧૪ શતી દશલક્ષણીક યંત્ર તિસં પ્રથમિતિ સ દેવા.

#### वेही नं, ३.

ટર મૂળનાયક સફેદ પાષાણ રૂપભદેવ ઉંચાઇ ૧૮ ઈંચ આજી-ભાજુ પાર્શ્વનાથ અને ખેડકાવ્યાત્સર્ગ પ્રતિમા પદ્દેરળાઇ ૧૬ ઇંચ 🕉

લેખ—સં. ૧૩૯૦ વર્ષ માધ સદી ૧૦ દશમ **શતીવાર** પલ્લીવાલ ગ્રાતીય મુકી ભાર્યા ભાંકે તત સુત શ્રો કરસી ભાર્યા.... ચ્યાગળ બરાબર વંચાતું નથી.

૪૦. સકેદ પાષાએ પદ્માસન ઇંચ ૧૮ શ્રેયાંસનાથ પ્રાચીત લેખ નથી.

૪૧. સફેદ પાષાણ પદ્માસન ઇચ ૨૦ મુનિસવતનાથજી પ્રાચીન લેખ નથી.

૪૨. પદ્માસન કાળા પાષાણ નેમનાથ ૮ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૬૪૨ વર્ષે માલ સૂડી ૧૧ મૂળસંથે **બ**દારક વાદી ચંદ્રો પદેશાત પ્રતિષ્ઠિતં.

૪૩. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાણ ઇંચ ૧૯.

લેખ—સં. ૧૬૬૪ વર્ષે કાગજા સદી સોગે શ્રી મળસંથે અને શ્રી પ્રભાચંદ્ર શ્રી વાદીચંદ્રોપદેશાત્ સિ**ંહપુરા** નાતીય શ્રી રાજક**છા**-દાસ ૩૦ શ્રો સંધ પ્રચમતિ.

૪૪. સફેદ પાષાએ પદ્માસન (લાંછન નથી) ક્રચ ૧૦.

**લેખ—સં. ૧૫૫૨** વર્ષે ભટ્ટારક શ્રી મલ્લીભૂષણ શ્રેષ્ઠી શ્રી...

૪૫. કાળા પત્થર પદ્માસન (કેશરીયાજના પત્થર) ઇંચ બાદ તેમનાથ.

લેખ—સં. ૧૬૧૪ વર્ષે (લેખ ધસાઇ ગયા છે.)

૪૬. તેમનાથ ઇંચ હાા કાળા પત્થર કેશરીયાજતા.

લેખ – સં. ૧૬૧૪ (લેખ ધસાઈ ગયા છે.)

૪૭. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ૭ ઇંચ નીચે પદ્માવતી, ક્ષેત્રપાળ તે **એ** વા**ધ છે.** ઉપર એ દાર્થા છે.

**લેખ—સં**. ૧૫૪૧ વર્ષે શ્રો મૂળસાંધે બદારક શ્રો સકલકોતિ દેવાઃ તત્પકે લા૦ શ્રી ભાવનકીર્તિ દેવા: તત્પટે શ્રી લા૦ ગ્રાનભૂષણ ગુરૂપદે-શાત હુમડ તાતી કમલેશ્વર ગાત્રે વડવાલી શ્રી લાલા ભાર્યા ક્ષેત્ર **સૂત યમધ**રભાઇ નાચા બાર્યા કડ્ડવા એતે શ્રી પુષ્પદંત જિન નિત્ય પ્રસમિત શ્રી.....

🔀 🗸 પંચ પરમેકી 🔠 છેય

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે માધ સદી ૧૭ લુધે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કારગણે શ્રી વિદ્યાન દી ઉપદેશાત રાયકવાળ **ત્રાતી મ**૦ ભાવા ભા. રૂપીણી સુત હેમા ભાર્યા મરગાદે સુત રહીશા જાદા જિનદાસા હાસા ભાર્યા વીરૂ સત શ્રોપાલ શ્રી આદિનાથ બિંબ .....નિત્યં પ્રણમતિ.

૪૯. પદ્માવતી ધાતુની ૬ ઈંચ પારસનાથ સહીત. ૪ હાથ સંવત ૧૮૯૩ કોર્કિ શુકલ ૧૨ મૂળસાંથે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાતકાર મારો....... લા૦ શ્રો ચંદ્રકોર્તિ છ પ્રતિષ્ઠિતં.

૫૦. રત્નત્રય ધાતના ઇંચ ૪ાા

**લેખ**—શ્રો મૂળસ<sup>ા</sup>થે વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હીરા ભાર્યા મરફ સતે. સંવત નથી. આશરે ૧૫૦૦ દ્વાવા જોઈએ.

પર. ધાતુનું ચોવીષ્ઠું ઇંચ ૩ (લેખ નથા)

પર. પારસનાથજી ફેસ સહીત. ૩ ઇંય (લેખ નથી)

પ૩. પારસનાથ ધાતુના ઢ ઉચ (લેખ વંચાતા નથી)

પ૪. ધાતની પ્રતિમા ૩ ઇંચ સપાર્શ્વનાથ.

લેખ-સં. ૧૭૧૫ ભદારક દેવેન્દ્રક્ષીત તત્પટે ભવ... પ્ર**સ**મતિ.

પપ. પદમાસન ચંદ્રપ્રસ ઇચ ક ધાતની સં. ૧૮૬૧ વૈજ્ઞાભા સાદી પ

પદ ધાતની પ્રતિમા ઇચ જાા લાંછન નથી.

લેખ—સ<sup>-</sup>. ૧૬૧૯ મૂળસાંધે ભ૦ સુમતિકીર્તિ ગુરૂપ**દેશાત્ હમડ** -શાહ શાતા ભાર્યા સજારો દમ સત સંતાય સીવીદાસમ એ**તે** પ્ર**ચા**યતિહ

૫૭. ગામટેશ્વર ખડગાસન ૫ ઈંચ ધાતૃતી.

લેખ-સં. ૧૫૨૯ વર્ષે વૈશાખ સદ ૭ સુધે મૂળસંથે વિજય-સિંહ ધરમસિંહ......

પ૮. ધાતુની ચોમુખી ૩ ઇંચ સં. ૧૭૪૬ વર્ષે માલ સુદી ∙હ રવી....

પદ. પારસનાથ ધાતુની ૭ ફેશ સહીત. ૩ ઇંચ સં. ૧૭૬૫ ...

६૦. અરાવત હાથી ઉપર ધાતુના પદ્માવતી સ્ત્રાર **૩ છેય.** 

**૬૧. ગામટેશ્વર ધાતુના** ૩ ઇચ.

લેખ—સં૧૬૩૯ વૈશાખ સુદ પ ગુરૂ મૂળત<sup>્</sup>વે શ્રો **શાન્તીદાસ** વાદ શાતભારાડી નિત્ય પ્રશ્રમતિ.

**કર. ધાતુના પદ્માસન ૨ ઇચ (લેખ નથી).** 

**ધ્રંક. સિદ્ધની પ્રતિમા ૪ ઇંચ (લેખ નથી).** 

ક્ર પાશ્વનાથ એ ઇંચ પાવાસના હ ફેસ સહિત (લેખ **ળરાળર** વંચાતા નથી.)

દપ. પદ્માસન ધાતની પ્રતિમા ર ઇંચ.

લેખ-૧૬૧૫ વર્ષે જેઠ વડી ર શકર શ્રી મૂળસાંધે ભદારક શ્રી મહીચંદ્ર ભાગ શ્રી વિશાળક્ષીત ખે ડેળવાલ ખાહવાલે શા ચંદ્રભાષા સત હરિદાસ...

**૧૬. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૨ાા ઍચ.** 

**લેખ—મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ભુવનકીર્તિ <u>સ</u>રૂપદેશાત ૧૨૩૪ (વત)**-

ેક્છ. પાશ્વનાથ ૨ ઇંચ ધાતના મળસંધે ભ૦ ભવનકોતિ<sup>©</sup> ૧૨૩૪ (શત).....

**૧૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૨ાા ઇંચ. શ્રી મૂળસંધે ભદારક** શ્રી **ભા**વનકી તિ<sup>'</sup> ઉપદેશાત ૧૨૩૪ વત.

કુટ. ધાતુની પ્રતિમા રાા ધૈય, શ્રી મૂળસંધે લહારક લુવન-**ક્ષી**તિ ઉપદેશાત ૧૨૩૪ (વન)

છ. પદ્માસન પ્રતિમા ધાતુની ઇંચ ૧ા લેખ નથી.....

**૭૧. ધા**તુનું રૂષિમાંડળ યંત્ર હાા ઇચ.

લેખ—સં. ૧૭૪૯ વર્ષે કામણ સદ ૧૩ શકરે કાષ્ટાસં**વે** ભાગ **શ્રી રામસેના-**વયે ભાગ ઇંદ્રભૂષણ તત્પટ્ટે ભટ્ટારક સુરેન્દ્રક્કીર્તિ પ્રતિષ્ઠિત : **નરસંગપુરા** ત્રાતો કુંકુમલાલ ગાત્રે શાહ ગાકળ ત્રિકમ ભાર્યા આવંદ સુત સરચંદ ભાર્યા રાજકુંવર ઇત્યાદિ સપરિવારેહી શ્રો સંગમ એના રાષ્ટ્રિમાંડલ યંત્રં નિત્યં પ્રણમતિ.

છર. યંત્ર તાંબાનું કાા ઇંચ. સિહ્લચક્રતું શ્રી મૂળસંધે વાદીચંદ્ર-<u>ગ</u>ારપદેશાત્ સંધવી .....

હરુ. સ્વર યંત્ર. ઇચ ક તાંબાનું લંબચારસ.

છ૪. વ્યંજન યંત્ર. ધ્રેય ૪ા તાંખાનું શા×પ

હયા ધાલુતું નાનું મંત્ર ઈંચ ૧ાા પદ્માસન પ્રતિમા છે (લેખ નથી)

હદ. ક્ષેત્રપાળ તાંબાના ઇચ axxા (લે ન નથી) ૭૭. પશ્ચાવતી સફેદ પાષાણ. ૨૫ ઈંગ મયુરાસન ૪ **હાથ શે**ખ-ચાક-મદા-પદ્મ ક કેલ ઉપર પાર્શનાથ.

લેખ- સં. ૧૮૨૭ શાકે ૧૬૯૩ વર્ષે માર્ગશીર્ષ સદ ક સામે મકુપુરે (મહુવા) શ્રી ચંદ્રનાથ ચૈત્યાલયે શ્રો મળસંધે સર-સ્વતિગચ્છે બળાત્કારગણે કુંદકુંદાન્વયે ભદારક શ્રી મહીચંદ્ર, મેરૂચંદ્ર, જિનચંદ્ર, વિદ્યાન દી, ભાગ દેવેન્દ્રક્ષીર્ત ઉપદેશાત મા વાસ્તવ્ય**ં સિંહ**ન **પુરા** જ્ઞાલી રૂપચંદ તસ્ય ભાર્યા કરતર માન સીંગ તયાઃ ભાર્યા રાજકુંવર તસ્ય પુત્ર.....

હ૮. ક્ષેત્રપાળ મૃતિ<sup>૧</sup>.

૭૯-૮૫. ચરણ પાદુકા ૬ નાની માટી બદારકાની જેમાં એક ઉપર ભદારક ચંદ્રકીર્તિનું નામ છે અને તે ૧૨×૧૦ માપમાં છે.

૮૬. ખંડિત પ્રતિમાંઓ મ આગળના ભોંયરામાં) નેમનાથરવામા કાળા પાષાણ ૨૩ ઇંચ ઊંચાઇ પંગ ખંડિત છે. ડાંબા પગ ખંડિત છે. લેખ છે. પણ ધસાઇ ગયા છે. પ્રાચીત.

૮૭ સફેદ પાષાણ રૂષભરેવ મસ્તક ખંડિત ૧૧ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૮૩૨ શ્રી મૂળસાધે પ્રભાગંદ્રીપદેશાત.

૮૮. ઝાંખાે સકેદ પાવાણ મરતક ખંડિત ૮ ઇંચ ક્ષેખ--ધસાઇ ગયા છે.

૮૯. કાળા પાષાણ અર્દ પદ્માસત ક ઇંચ લણી જાતી. લેખ-નથી.

## ભારાઠીયા ઉપર લાકડામાં કાતરેલા પ્રાચીન લેખ.

સ્વરિત વિક્રમાર્થ સમયાતીલ સમયાચેતક સંવત્સરાષ્ટ્રામ સંવત ૧૮૨૭ શ્રી શાલીવાહન શાકે ૧૬૯૩ વર્ષે વૈજ્ઞાખ માસે શાકલ

પક્ષે 3 ગુરવાસર અહ મધુકપુર નગરે ચંદ્રપ્રભ પ્રાસાદ મૂળસંથે સરસ્વતિ મચ્છે બળાત્કાર મણુ શ્રો કુંદકુંદ અચાર્ય નચે ભદારક શ્રી પદ્યનં દીજી દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી દેવેન્દ્રકીતિ દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત્પટે બદારક શ્રી મહીસૂપણુજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વીરચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વાદાચંદ્રજી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી મહીચંદ્રદેવા તત્પટે ભાગ શ્રી મેક્સ દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જિનચંદ્ર દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી જિનચંદ્ર દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી ૧૦૮ શ્રી દેવેન્દ્ર દીર્વજી સંદ્રપ્રસાદ જોહિશ દેવાઃ તત્પટે ભાગ શ્રી ૧૦૮ શ્રી દેવેન્દ્ર દીર્વજી સંદ્રપ્રસાદ જોહિશ દ્રારાપિત મધુકપુર વાસ્તવ્ય શ્રીસંધ ચિરં ભાગતુ શુભમ્ લાંબા પહેલો શ્રા સર×૭ દ્રિય લાકડામાં કાતરેલા છે છ લીટી છે. લેખ બાળમાલમાં છે.

#### **બારણાની બારસાગ ઉપર લાકડામાં કાેતરેલાે લેખ.**





# શ્રી ઋષભદેવની આરસની પ્રાચીન મૃતિ શ્રી વિ<sup>દ્</sup>ને ધર ષાર્ધાનાથ મંદિર. મહુવા (સ્રરત)

લુંગ્રા દેવ **૧૮** આજુલાજુ પાર્લનાથ અને ભે ભડ્યાસન પાતમાર્રેયા છે. માં. ૧૩૯૦ ની પલ્લીયાન નાતિ પ્રતિષ્ટિત

١ ١٩٠١ ١٠٠ - - ١ )

## મહુવાના શાસ્ત્રભંડારના હસ્તલિખિત ગ્રત્થા.

- ૧. ગામટસાર જીવકાંડ હસ્તલિખિત હિંદી ટીકા સહિત સચિત્ર
- ર ગામકસાર ચર્ચાના ગ્રુટકા હસ્તલિખિત
- 3. જેન લમ વિધિ ગુટકા
- **૪. ઔષધિતા ગુટકા**ં
  - ય. મંત્ર શાસ્ત્રના ગુટકા લિખિત. શીવલાલ પંડિત કત
  - ૬. યંત્ર શાસ્ત્ર ગુટકા
  - છ. રંગ એ રગી ક્ષીડીઆતે! ચંદરવા કર× : ર
  - ૮. યશાધર ચરિત્ર વ્યક્ષજિતદાસ કૃત પ્રાચીત ગુજરાતી પદ્મમાં
  - €. સમાધિ તંત્ર અપૂર્ણ સંસ્કૃત તથા ગુજરા**તીમાં**
  - ૧૦. પદ્માવતીની કથા ગુજરાતી પદ્મમાં ૧૮૪૨
  - ૧૧. અનિરૂદ હરણ કવિતામાં ગુજરાતીમાં
  - ૧૨. શ્રીયાલ ચરિત્ર (ગુજરાતી) કવિતામાં
  - ૧૩. અનેકાર્થ ક્રાપ હેમચંદ્ર કૃત સટીક
  - ૧૪. આદિપુરાણ સંરકૃત
  - ૧૫. પદ્મ પુરાષ્યું (ખુશાલદાસ કૃત) ગુજરાતી પદ્મમાં ૧૭૮૩
  - १६. पद्मावती स्ते।त्र संस्कृत
  - १७. ५६।वती ५६५ यंत्र भंत्र सदित.
  - ૧૮. અઢીદ્રીય પૂજા સંસ્કૃત.
  - ૧૯. નમાકાર મંત્ર કલ્ય
  - ૨૦. પ્રસ્તાવ શ્લાક
  - ૨૧. રતાત્રના ગુડકા
  - ૨૨. પૂજાના ગુટકા સંસ્કૃત

રઢ, રહાત્રના ગટકા

રેઇ. સ્વયં ભૂરતાત્ર ગુટકા

૨૫. પૂજાના સુટકા સંસ્કૃત

२६. व्याराधना प्रतिनेशिध तथा अथा सूत्री वने रे (१७२३)

૨૭. અનિર હહરણ વ્યક્ષ શ્રી જયસાગર કત ગુજરાતી (૧૭૩૨)

૨૮. અંજના સંદરીના રાસ.

રહ. શીલ સંદરીના રાસ

૩૦. શ્રીપાળ રાસ

31. યશાધર ચરિત્ર રાસ

ઢર. શીલ સંદરી રાસ

૩૩. પરચૂરણ ગાથાઓ સાથે

દેશ અંજના સતી રાસ

૩૫ ચંદ્રપણ ચરિત્ર (૧૮૫૫) ગુજરાતીમાં

ટર. યશાધર ચરિત્ર (૧૬૩૮) દેવેન્દ્રકોર્તિ ગુજરાતી પદમાં

**ટ**૭. રતાત્ર સંગ્રહ.

**૩૮. ત્રિલાકસાર વર્ણન (૧૬૫૪) કર્ણાંટકી-જિ**નસેનાચાર્ય કતા ભાષા સંસ્કૃત.

**૩૯. વશાધર ચ**રિત્ર

૪૦. રત્વકરંડ શ્રાવકાચાર સંસ્કૃત

૪૧. સૌભાગર્પચમાં મહાત્સ્ય

૪૨. નામાલંગાનંશાસન

૪૩. સક્ત મુક્તાવલી ૨

૪૪. ધર્મ પરીક્ષા સંરકત

૪૫. પાંડવ પુરાષ્ટ્ર સરકૃત.

૪૬. યશાધર ચરિત્ર સંરકૃત (વાદીચંદ્ર)

૪૭. જં ખૂરવામી ચરિત્ર સંસ્કૃત

૪૮. પાત્ર વિચાર ગુજરાતી

૪૯. આત્માવલાકન સ્તાત્ર

૫૦. ધન્યક્રમાર ચરિત્ર (મુજરાતી કવિતા)

પ1. નયચક ભાષા

પર. ચાવાસ દંડક

પઢ. અકલં કાષ્ટ્રક

પેષ્ઠ. ચાર દાન કથા ગુજરાતી પદ્મમાં

પય. કર્મકાંડ ભાષા

પદ. અનંતવત કથા

પછ. ચાવીસ દંડક

પ૮. ચર્ચા સમાધાન

૫૯. ત્રિલાકસાર ભાષા (હિંદી)

**૬૦. અ**ઢીદ્વય પૂજા (સંસ્કૃત)

**૬૧. શાઓ**ના છુટા પાનાએ!તું ભંડલ પરસુરણ

**૬૨. આદિનાથ પુરાણ (ગુજરાતી)** કવિતામાં

૬૩. શ્રેણિક પ્રશ્નોત્તર

**૬૪. ત્રિલાેકસાર ધમ°ષ્યાન** અસ

**૧૫. મહાપુરા**શની વિનંતિ

६६. रत्नपाण रास

૬૭. શ્રાવકાચાર (રાસ) પદ્મમાસા કૃત વકલ ૨

६८. छव वियार (संस्कृत)

દ& યશાધર રાસ

७०. अनंत रास

**૭૧. રત્નપાળ રાસ** 

૭૨. લબ્ધિવિધાન રાસ (૫. માણકલાલ)

૭૩. હરિવંશ પુરાષ્ટ્ર (રાસ) ૧૫૨૦ મુક્કજિનદાશ કૃત

૭૪. રામપુરાણ ભાષા વ્રકાજિનદાસ કત ૧૫૭૮

૭૫ ધર્મામૃત (અનાગાર)

૭૬. કલ્પસૂત્ર (શ્વેતાંત્રરી)

૭૭ ગુણસ્થાન ચર્ચા

્છ૮ પદ્માવતી રતાત્ર (૧૮૧૮) યંત્ર તંત્ર સાથે

७७. पद्मावती स्तात्र ४६५ मे हापी

૮૦. ગુણરથાન ચર્ચા સહસ્ત્ર નામ સહિત

८२ ५६५सूत्र (श्वेतांभरी)

૮૨. ધર્માં મત અનાગાર

૮૩. અનુભવ પ્રકાશ

૮૪. પંચકલ્યાશક ઉદ્યાપન

૮૫. ચાવીસ તીર્વ કરની પુજા

૮૬. સમાસરથ પૂજા ભાષા

.૮૭. ક્ષેત્રપાળ પૂજા

૮૮. અનંત ચતુર્દશો પૂજા

૮૯. સહસ્રગુણીત પૂજા

.eo. सहस्रनाम पूज

ત્રકાળ ચાવીસી ઉદ્યાપન

LZ SHEET BEILT

૯૩. પદ્મપુરાષ્ટ્ર ભાવા દાહરા ચાપાઇ

૯૪. અષ્ટકર્મ પ્રકૃતિ

ન્દ્રપ, યશાધર ચરિત્ર

૯૬. ત્રિલાકસાર પૂજા (સંસ્કૃત)

૯૭. ઉદ્યાપન સંત્રહ (પરસુરશ ઉદ્યાપન)

૯૮. ગઢકા છંદતા

**૯૯. લક્ષ્મા** રતાત્ર

૧૦૦. ગુણસ્થાન ચર્ચા

૧૦૧. પદ્દમપુરાણ (સ'સકત)

૧૦૨. ઉપદેશ રત્નમાળા

૧૦૩. સિદ્ધાંતમાર (સંરક્ત)

૧૦૪. કરકંડ ચરિત્ર

૧૦૫. આલાય પહિત

૧૦૬. ચાણાક્ય નીતિ

૧૦૭. ત્રિલાકસાર મળ

१०८ आत्मानशासन

૧૦૯. ત્રિભંગી સાર

૧૧૦. પ્રતિષ્ઠાપાદ આશાધર કૃત

૧૧૧. મુદ્રત વિધિ

૧૧૨. જિનસહસ્ર નામ સકલીકરણ વિધાન

૧૧૩. જલ હામ

૧૧૪. વસન દી પ્રતિષ્ઠા પાઠ

૧૧૫. અંકુરારાપણ

૧૧૬. મહાપુરાણ (સંસ્કૃત)

૧૧૭. તત્ત્વાર્થ રત્ન પ્રભાકર (પ્રભાચંદ્ર કૃત) સંરકૃત્દ

૧૧૮. ક્ષપણાસાર લબ્ધિસાર હિંદી મળ સહીત

૧૧૯. દ્રવ્ય સંગ્રહ મૂળ

૧૨૦. ગામકસાર સંરક્ત

૧૨૧. આદિપુરાણ કેશવસેન કૃત (સંસ્કૃત)

१२२. स्थारेष

૧૨૩. ગામટસાર કર્મકાંડ ગુલ

૧૨૪. આદીનાથ રાસ ગુજરાતી પદ્મ શ્રદ્ધાજિનદાસ કત

૧૨૫, રામાયણના રાસ (૧૫૭૮) બ્રહ્મ વિનયસામર કત

૧૨ દ. પ્રશ્નોતર શ્રાવકાચાર

૧૨૭. સિદ્ધાંતસાર દીપક

૧૨૮. પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત

૧૨૯. મહાવીર પુરાણ સંસ્કૃત

૧૩૦. સિદ્ધાંતસાર દીપક સંસ્કૃત

૧૩૧. પાર્શ્વનાથ ચરિત્ર સંસ્કૃત

૧૩٠. પ્રશ્નોતર શ્રાવકાચાર સંસ્કૃત

૧૩૩. ૧૮૫ાહુડ પ્રાકૃત

૧૩૪. સમયસાર કલશ ટીકા સહિત

૧૩૫. સર્વાર્થ સિહિ સંસ્કૃત ૨ નકલ

૧૩૬. વિદ્યાનુવાદ જ'ત્ર મંત્ર સદ્ધિત

१ ३ १९. अपदेश स्त्नभाणा

૧૩૮. સામાયક દશ લકિત

૧૩૯. અષ્ટ પાલુડ ટીકા

૧૪૦. તત્ત્વાર્થ સત્ર ભાષા ટીકા

૧૪૧. દાન કથા ભાષા

૧૪૨. કાળીયા વત ઉદ્યાપન

૧૪૩, ચોંાવીસી પૂજા વંદાવન કત

૧૪૪. ૫૬મધરાણ (૧૮૧૧) સંસ્કૃત

૧૪૫. પૂજાના ગુડકા ૮

૧૪૬. શાંતિનાથ ચરિત્ર (સંરકૃત)

જુ૪૭. ભક્તામર ટીકા (પાના ૨૦૯) સંરક્ત

૧૪૮. પુષ્યાશ્વવ કથાકાવ (ભાવા)

૧૪૯. ચંદ્રપ્રશુ પુરાશ્ય ભાષા.

૧૫૦. ચર્ચા શતક.

૧૫૧. ત્રિક્ષાકસાર દર્પણ.

૧૫૨. બકતામર કથા (વિનાદીલાલ કત).

૧૫૩. મહાપુરાષ્યુ સંરકૃત.

૧૫૪. નાટક સમયસાર (બનારસીકાસ કૃત)

૧૫૫ સમવસસ્થુ પાઠ.

૧૫૬. તેરહદ્વીયના નકશા.

૧૫૭. જં યુદ્ધીયના નકશા.

૧૫૮. અનેક જાતના નકશાએા.

૧૫૯. ત્રણ લાકના નકશા છર્ણા મનુષ્યાકાર.

૧૬૦. જન્મકલ્યાસુક દેખાવના તકશા.

૧૬૧ ખીજા લણી જાતના નકશાઓ છે, જે જીવું છે.

વિ<sup>દ</sup>તેત્વરના મંદિરના વાડામાં ત્રણ ચરણ પાદુકાએ**ા** છે.

લેખ--નથી.

મહુવાથી ૧–૧ા માઇલ પર શ્રી વિદ્વાન દસ્ત્રામીના પગલાં ખેતરમાં હતાં પણ હાલ ત્યાં કંઇ નથી. એ પગલાં**ગા અહિં** લાવવામાં આવેલાં જણાય છે.

નાક---મહુવા યાને મધુકપુર નગર ૫૦૦-૬૦૦ વર્ષ પ**હેલાં** માહું નગર હતું ને વ્યાજીયાજી માટી વસ્તી હતી, જ્યાં **આજે તાે** જીજ વસ્તી છે ને એક નાતું સામકું જણાય છે.

અત્રેના શ્રી વિશ્વહર પાર્શ્વનાથના મંદિરના મૂળ નાયક તાં શ્રી અંદ્રપ્રભુ છે. આ મંદિર સં. ૧૬૨૫માં બંધાયલું તે કરી જી લોંદાર સં. ૧૮૨૭ માં થયેલા તે વાત ભારાડીયા અતે વ્યારસામ ઉપરના લાકડામાં ઉપરના કાતરેલા લેખા ઉપરથી જસાય છે. જ્યારે શ્રી વિશ્વપાર્શ્યનાથની પ્રતિમા કર્યાથી કયારે લાવવામાં આવેલી તે ક્યારે

ભાંયરામાં પધારાવાયલી તેના કંઇ ઉલ્લેખ સળતા નથી. શ્રી વિધ્તેશ્વર ઉપર પણ કંઇ લેખ નથી પણ ૧૬ મા સૈકામાં એ સર્તિ અત્રે આવી હશે એમ અનમાન થાય છે. ગમે તેમ હોય પછા શ્રી વિધ્નહર પાર્શ્વનાથ કાળા વેલ પાયાસની મૂર્તિ ધર્મી પ્રાચીન ને ખડખચડી છે ને આ મૂર્તિના મહિમા ને માન્યતા એટલી અધી છે કે જૈના ઉપરાંત ઊંચ નીચ હિંદુ કામ તથા પારસી પછ અત્રે દર્શન કરવા આવી માનતા અડાવે છે. કાંઇ માંદુ થાય કે વિધ્નહરરણની માનતા માતે પછી સારૂં થાય એટલે આવીને નાછું, નાળાયેર થીના દીવા વગેરે ઘણાં ઘણાં હજા પણ ચઢાવે છે. અમે આ લંખા લખ્યા ત્યારે સ્વીવાર હતા અને ચાર પાંચ કલાકમાં ૧૦૦-૧૫૦ અજૈતા દર્શન કરી ગયા. ધણા તા ત્યાં આવી નારતા કરીતે હોર જાય છે. સારાંશ કે નામ વિધ્તહર પાર્શ્વનાથ એથીજ પડ્યું છે. ત્રે એતા મહિમા અપાર છે. અત્રે ઘણા બદારકા રહેલા તે ઘણાં શાસ્ત્રો રચાર્યા ને લખાયાં છે. તેમાનાં રજા રજા ગ્રન્થા ઉપર હ્યાપા છે. તે પેટારામાં છે. વળા અત્રે શ્રી શિવલાલ પંડિત, ને એ માહનલાલ પંડિત રહ્યા હતા. શીવલાલ પંડિતે તા ઘણી પ્રતિષ્ઠાએક કરાવેલી તે શારા પણ લખ્યાં હતાં તે એ માહતલાલ પંહિતેક તેને સાચવતો હતાં. આ મંદિર પણંજ બિરમાર હાલતમાં છે. માં દિરતે લગતાં મકાના પણ છે તેમ આવક ઠીક છે માટે દ્રસ્ટીઓએ હિસાળ બહાર પાડી એના જર્ણો હાર કરવાના પ્રયાસ કરવા જરૂરી કરે મંદિરમાં ત્રણ ભાંયરાઓ છે ને આગળથી તા જાણે એ મંદિર હતા એમ મનાયજ નહિ એવી ખાંધણી મુસલમાન જમાનાતી છે. અને વચાવ શેઠ અમરતલાલ જગજીવનદાસ રાયકવાળ ખહુ ધર્મ પ્રેમ क तेका राज त्रध કલાક માંધરામાં ખેસી પાઠ જાય વગેરે કરે છે તે અખંડ શીના દીવા અત્રે બોંધરામાં ખળે છે. અત્રે હાલ તા સાયાલાળના ૧૦-૧૨ ને સંઘપરાના ૪-૫ ઘર છે.

> —મુળચંદ કસનદાસ કાપહિયા તા. ૨૩=૧૨-૫૮

# વ્યારા (છ. સુરત) ના શ્રી શાંતિના**ય** દિ. જૈન મંદિરની મૂર્તિઓના લેખા.

િલાયું<sup>¹</sup> તા ૨૧-૧૨**-૫૮** 

૧. મૂળ નાયક શ્રી શાંતિનાથ—(સફેદ આરસ) **હરણુતું** . **ચિદ્ધ** ઊંચાઇ ઇંચ ૧૩

લેખ—સં. ૧૫૦૦ વર્ષે વેંશાખ સુદી ૧૫.....શ્રી મૂળસંકે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂઉપદેશાત્...... શાંતિનાથ બિમ્બમ્ પ્રણુમતિ.

ર. શ્રી પાર્ધાનાથ (સફેદ આરસના) સર્પનું ચિન્હ સાત ફેલ્યુ સહિત. ઉચાઇ ઇંચ ૧૪

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૩ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી જિનચંદ ઉપદેશાત્…...વધુ લેખ ધસાઇ ગયા છે, પરંતુ જીવરાજ પાપડીવાલ (માડાસા) વાળા લેખ છે.

**૩.** શ્રી પાર્ધાનાથ (સફેદ આરસની) સર્પાનું ચિન્દ્ર સાત ફેલ્યુ સહિત. ઊચાઈ ઇચ ૧૪

લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષે વૈશાખ સુદ ઢ શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રો જિનચંદ્ર ઉપદેશાત્…...વધુ લેખ ધસાઇ ગયા છે. પરંતુ જીવરાજ પાપડીવાલ વાળાજ લેખ છે.

૪. શ્રી ચંદ્રપ્રજ્ઞ—ચંદ્રનું ચિન્હ ઉચાઇ ઇંચ ઼ં**હ લેખ ધસાઇ** ગયા **છે**.

્ષ. શ્રી તેમનાથ—કાળા આરસની ઉચાઇ ઇંચ. ૮ રાખતુ: ચિન્હ, લેખ ધસાઇ ગયા છે. ૈં દું, અપ્રી શૈમનામાં—કાળા અનસ્સની ઉચાઇ ઇંચ ૮ જેં આવે. ચિન્દ્ર, હેખ ધસાઇ ગયા છે.

છ. ચાલીસી ધાલુની— ઉંચાઇ ઈંચ ૧૧ાા

લેખ- સં. ૧૫૧૧ વર્ષે પોષ વદી પ સુધે શ્રી મૂળસાંઘે બળા-તકાર મણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ. શ્રી સકલ-ક્રીર્તિ દેવાઃ ત. પ. આ. શ્રી સુવનકીર્તિદેવ ઉપદેશાત શ્રી હુુ મડ ગ્રાતિ શાપાલી સા. બાક પથમાદે તયોઃ પુત્ર ગુલીયા ભારાષ્યું તયાઃ પુત્રી માઈ વરજી કારાપિતં. નીચે પદ્માવતી મૂર્તિ છે.

૮. ચાવીષ્ટુ (ધાતુનું)—ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧ા.

લેખ—સં. ૧૫૨૯ વૈશાખ સુદી હતે સોમે શ્રી મૂળમાં ઘે સરસ્વતિ-ગચ્છે કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્માન મદેવાઃ તત્પદે ભ૦ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવાઃ તત્પદે ભ. શ્રી વિદ્યાન દોદેવાઃ તેવામ્ ઉપદેશાત્ સ્તિ હપુરા દ્યાત્તિય શ્રેષ્ઠી પાતા ભાર્યા જાસી તયોઃ પુત્ર શ્રેષ્ઠો નાથા ભાર્યા ધની પુત્રીઃ શ્રેષ્ઠી સહજ ભા સાવિત્રી શ્રેષ્ઠી વેવા ભાર્યા નાથી એતેષાં મધ્યે શ્રેષ્ઠી નાથાએન શ્રી યુષ્પદંત જિન ચતુર્વિ શ-લિકા કાશાપિત નિત્ય પ્રસ્માતિ વચ્ચે યુષ્પદંત ભ૦ ની મૂર્તિ છે. નીચે પદ્માવતી વિગેર ચિત્રકામ છે.

**૯. ચીમુખછઃ—ધાતુના ખડ્ઞાસન**ં **ઉચા**ઇ **ઉ**ચ ૮.

લેખ—સં. ૧૬૫૮ વર્ષે આષાડ વદી ૧૦ રવઉ માજ વાદે શ્રી મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી ચંદ્રક્રીર્તિ તદ્દઆગ્નાયે પાટણા ગાત્રે શા. પાઠા જાર્મો વાદ મદે સ્ત.....એતે પ્રશ્વમતિ.

૧૦. પાર્ધાનાય ધાતુના સર્પાનું ચિન્હ સાત ફેશુ. ઉંચા ઇંચ હ સંખ—સ. ૧૬૬ વર્ષે માધ વદી ૪ મૂળસંધ લ• બો વાદી-મંદ્રોપદેશાત આ. શ્રી કમલકોર્તિ ભિ: બ્રેનિશ્તિમ બિ'બસ્-સિ'હ- યુરા મજ લાયો દુલા.....તમેર પુત્ર શામછ હેમછ પ્ર**ણુમતિ.** આ પ્રતિમાની જમણી બાજુએ ખડ્યાસન ધરણે નંદ્ર પ્રતિમા લે હાથમાં નાગેન્દ્ર અને માથા પર ત્રણ ફેણ સહિત ઉભા છે, ઉચાઇ ઈચ ૪. અને ડાબી બાજુએ પદ્માવતી ખડ્યાસન ચાર હાથવાળા ત્ર**ણ** ફેણ સહિત ૪ ઈચના છે. આ પ્રમાણેની ધરણેન્દ્ર પદ્માવતી સા**લેની** પાર્શનાથની પ્રતિમા અત્રે પ્રથમ જોઇ છે.

૧૧. પંચ પરસેષ્ઠિ ધાતુના ઉંચાઇ ઇંચ છ

લેખ—સં. ૧૫૩૫ પાેષ વદી ૧૩ સુધે શ્રી મૂળસ**ધે લા** શ્રી જીવનકોર્તિ તત્પટે લાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત **હું ભાદ શ્રેશી** વાતા ગાંગી સુત કાંકણ……શ્રી વાસુપૂજ્ય નિત્ય પ્રસ્તુમતિ.

૧૨. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના કાા ઇંચ

લેખ – સં. ૧૫૧૩ વૈશાખ વદી ૪ ગરે® દિને શ્રી મૂળસાંથે કુંદકુંદમામ્નાયે ભુગ શ્રી સકળકોર્તા દેવાઃ તત્પટે ભગ શ્રી ભુગન-ક્રીતિ દેવાઃ ભાર્યો કાન્ત સત નેમિદાસ નિત્ય પ્રથમિતિ.

૧૩. રત્નત્રય ધાતુના—ઉંચાઇ ઇંચ પાા

લેખ – સં. ૧૫૪૧ વેશાખ વદ ૫ ગુરૂ શ્રી મૂળસા**ધે ભ૦ શ્રી** મલીભૂષણ ગુરૂઉપદેશાત્ શ્રેષ્કી સાજણ સુત શ્રેષ્ઠિ સ**હદે ભાર્યો** કર્મિં શ્રુ પ્રણમતિ.

૧૪. રત્તત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઉચાધ ઇચ ઢા

લેખ—સં. ૧૫૭૫ મૂળસંધે લાગ શ્રી ભુવનકોતિ તત્પૃદે લાગ શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુરૂ ઉપદેશાત શ્રેષ્ઠી ધના ભાર્યા દેમતિ.

૧૫. રત્તત્રય ધાતુની ટાા ઇંચની

લેખ—સં. ૧૫૩૫ શ્રી મૂળસંધે લગ્ શ્રી ભુવનકોતિ તત્પૃષ્ટે ભાગ શ્રી ગ્રાનભૂષણ ગુરૂ ઉપદેશાંત મેબ્ડિ પરમશા ભાષી પ્રેમલેટ સુત હાસરમ શ્રાવા વસ્ ૧૬. ધાતુનું ચાલિષ્ટુ ક ઈચનું.

**લેખ—સં**વત ૧૯૫૭ ના વૈશાખ વદ ટ લ• શ્રી ગુણ્ચંદ્રજી **ગામ મહ્**વા પ્રતિષ્ટિત:

૧૭. શ્રી પાર્શ્વનાય-સાત ફેણ સહિત ઉંચાઈ છેય પ

લેખ— સ. ૧૪૬૯ વર્ષ માલ સુદી ૬ રવઊ શ્રી કાષ્ટ્રાસ લેક આ. શ્રી ગુણકોર્તિ આશ્રાત કાલ વયે શા........... માકીના લેખ: વંચાતા નથી.

૧૮. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાલુના સાત ફેપ્યુ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ ૪ાક

લેખ—સં. ૧૬૧૩ વર્ષે માધ સુદી ૧૧ બાેમે શ્રી મૂળસંદે! ભ• શ્રી શુભચંદ્ર ઉપદેશાત્ શ્રીમાળી જ્ઞાતિ શ્રેષ્ઠિ જયવંત ભાર્યો જસમાદે સુત વાસચ્યુ પ્રચુમતિ.

૧૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેલ્યુ સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ૪

લેખ—સં. ૧૫૯૬ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૧૭ રવઉ શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી, શ્રી મહોભૂષણ ભાગ શ્રી લક્ષ્મીચંદ્રીપદેશાલ, ભાગ શ્રી.....કારિતં.

૨૦. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાલુના ઉંચાઈ ઇંચ ગા

લેખ—સ. ૧૬૧૬ વર્ષે શ્રી મૂળસધે ભ∘ શ્રી ,સુમતિકીતિ સુર્દ્ધપદેશાત હુમડ શા. આવા ભાર્યા છવાદે સુત શીવસ ભાર્યા સ્વરૂપદે પ્રસુપતિ.

**૨૧. પાશ્વધાય ધાતુના સાત ફેલ્યુ ઉંચાઇ ઇંચ** ૮

સં. ૧૫૭૫ માલ વદી ૫ ગુર કિશ્રી મૂળસંધે લાગ શ્રી વિજય-- મિત, શ્રેષ્ઠી શ્રી સાસલ ભાર્યો ભજ પ્રચુમતિ.

**રૂર. મા**ર્યતાથ ધાતુના સાત ફેથ્યુ ઉંચાઇ ઈંચ કા

લેખ-સં. ૧૫૬૭ વર્ષે શ્રી મૂળસંધે શા. રામા ભાર્યા મણી ત્રાથમતિ.

રઢ. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાત કેઅ ઊંચાઇ ઇંચ ૩

લેખ—સં. ૧૫૭૫ વર્ષે શ્રી મળસંધે ભ૦ શ્રો વિજયકોતિ<sup>\*</sup> ઉપદેશાત મુંગ શ્રીપાલ ભાર્યા લાલી પ્રસ્મતિ.

૨૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેસ સહિત ઉચાઇ ઉચ ક

લેખ—સં. ૧૫૧૧ વર્ષે મહા સહી ૫ ઝુધે શ્રી **મળસંદે** સરસ્વતિ ગચ્છે બ બ ક્ષી સકલકોર્તિ તત્પદે......પ્ર**ણમતિ લેખ** વંચાતા નથી.

રપ. પાર્શ્વનાથ ધાતના સાત કેસ ઊંચાઇ ઇંચ ક

ં લેખ—નથી.

રકુ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના સાત ફેબ્રુ સહિત ઉંચાઇ ઈંચ સા લેખ-મં, ૧૫૪૮ વર્ષે.....સરી ક સામે શ્રી મળસંધે ભાગ જ્રા મહીભવશ ..... પ્રથમતિ.

રહ, પાર્શનાથ ધાતુના—સાત ફેશ સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ઢ.

માં. ૧૯૧૩ વર્ષે ભ. શ્રી મહાયંદ ઉપદેશાત જૂમક ગ્રાતિ 🖚 માલ પ્રથમતિ.

ર૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના—સાત ફેપ્યુ સહિત ઉ'ચાઇ **ઉ**ચ રા **થી** મળસંધે ભ. શ્રી સુવનકીતિ તત્પટ્ટે ભ૦ શ્રી ગાન**ગૂપન**..... સેખ વંચાતા નથી.

ર૯. પાર્યાનાથ ધાતુના—સાત ફેપ્સ સહિત.

ં સાં૧૫૩૪ શ્રી શ્રી નરઆ ચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી શ્રી દ્ર•થ≤ વાતકા પ્રશ્વમતિ.

૩૦. પાર્શ્વાથ ધાતાના—કેંચાક ઇંચ રા.

સ. ૧૫૬૪ શ્રો દેવેન્દ્રકોતિ શિષ્ય વિદ્યાનદી શ્રી મૂળસધે.

31. પાર્શ્વનાથ ધાતુના—ઉંચાઇ ઇંચ ર બેઠક સાથે લેખ નથી.

**૩૨, પાર્યાનાથ ધાતુના**—બળાત્કારગણે ઉચાઇ ઈચ ર.

લેખ-સં. ૧૮૨૧ મૂળસધે.

**૩૩. પાર્ય નાચ** ધાતુના—ઉંચાઇ ધેચ ૨.

4. 1/21.

. ૩૪. માદિનાથ પદ્માર્સન ધાતુના—ઇંચ ૩.

**લેખ—સં.** ૧૬૬૮ વર્ષે ભ. શ્રીભૂષણ.....

**૩૫. બ્રૅયસિનાથ (ગેં**ડાનું ચિન્હ)—ઉંચાઇ ઈંચ ૩ાા.

સં. ૧૬૮૬ વંશાખ વદ ૩ બામે શ્રી મૂળસંથે ભ. શ્રી સ્ત્વભૂત્રસ્યુ લાગ્ શ્રી જયક્રીર્તિ.....પ્રસ્યુમતિ.

કર. શ્રી મહાવીર સ્વામી ઉચાઇ ટ ઇંગ, લેખ-લસાઇ ગયા છે.

**ટ૭.** શ્રેયાંસના**ય** (ધાતુના) ઉચાઇ ઈંચ ૩.

લેંખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે માધ સુદ ૩ ગુર® શ્રી મૂળસધી બબ વાં સકલકોર્તિત. પ. ભ૦ શ્રી જીવનકોર્તિ હંમક સંઘવી......

**૩૮. પદ્માસન ધાતુ**ની પ્રતિમા, ઉ'ચાઇ **ઇ**ચ રાાા.

ક્ષે માં માં ૧૫૭૬ મૂળસંથે ભાગ શ્રી મલ્લીભૂષણ ભાગ **શ્રી** લાદ્મીચંક......

૩૯. પદ્માસન ધાલુંનીઃ પ્રતિમાં ક દેંચ.

્રેમિયાનાં. ૧૫૧ કે વર્ષે વં**કાખ સુદ ૧૭ મુરુઉ મી** મૂળસ**ંધે** મો......નિસં પ્ર**યુ**મતિ.

४०. आहिनाथ पंत्रासनं शतुनी प्रतिमा २॥ धैंकः

લેખુ-સં. ૧૭૧૩ શ્રી મૂળસંથે ભાગ શ્રી મહાચંદ ઉપદેશાત **ખાઇ કરતરી... આ**દિનાથ નમતિ.

૪૧. પદ્માસન ધાતની ક ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૨૧ વર્ષે…મુઃ **મ•…હુમ**ઢ તાતિ……**નમતિ**.

૪૨. સિંહની ધાતુની પ્રતિમા. ઉંચાઇ ઇંચ દા

લે ખ—વીર સં. ૨૪૮૩ મહા સદ ૧૪ને શુધવાર તા. ૨૭~૨–૫૭ તલાદની પ્રતિક્ષમાં પતિક્રિત સિદ્ધ પ્રતિમા. પ્રતિષ્ઠાચાર્ય પ. રાજ-કુમાર શાસ્ત્રી. સંધપરા શા. કંચનલાલ ડાહ્યાભાઇ તરફથી નરાતમે-દાસ જેચંદના સ્મરણાથે -વ્યારા.

૪૩. ચામખછ ધાતના-- ઉચ ક ના

H. 9083 .....

્ર૪૪. પ્રદાવતીની પ્રતિમા— ઉચાઇ ઈંચ ૫ ઉપર **પાર્યનાય** સહિત

લેખ-સં. ૧૬૮૩ મા વર્ષે કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે શ્રી મહાસંદ્રો-મદ્દેશાત્ સંવી જીવરાજ પ્રણામિત.

#### ય ત્રે.

૪૫ કિંદ્રમંડળ યંત્ર તાંબાનું—ઇંચ ૯ ગાળ. લેખ નથી. નવું પરંતુ માશરે સં. ૨૦૧૩ માં સુકેલું છે. ( મુંબધવાળા વલ્લબદાસ तंश्रंथा )

૪૬. સાલઢ કારણતું યંત્ર ચાંદીતું — ઈચ ૮ ગાળ પુત્રી ચિ. હવીના પુરુષાર્થ બાબુભાઇ વજેચંદ શાહ તથા સો ચંધાવતી તરફથી વ્યારાના મંદિરમાં બેટ.

સં. ૨૦૦૬ ના શ્રાવણ સુદ ૧૫.

૪૭. દશ્ક્લક્ષણ યંત્ર ચાંદીનું — ઇંચ હતા ગાળ પત્ર ચિ. હર્યાના પુરુષાથે શા. બાબૂબાઇ વજેચંદ તથા સો. ચંપાવતી તરફથી વ્યાસના અંદિરમાં બેટ.

સં.-- ૨૦૦૬ ના શ્રાવસ સુદ ૧૫.

૪૮. રત્નત્રમ મંત્ર ચાંદીનું—૨૯ કાંદાવાળું ઇંચ ૯ ગાળ. (મુંભાગાળા વલ્લભદાસ તરકથી એટ આવેલું છે.)

૪૯ સોલહ કારણ યંત્ર ચાંદીતું-- ૪૧ ઇંચ ગાળ. અ. સો. ભયવંતી ક'ચનલાલે પાંચ ઉપવાસ કર્યાં તે નિમિત્તે એટ.

૫૦. રત્નત્રમતું યંત્ર ગાળ ૪ા ઇચતું. ચાંદીતું. કું. ભારતીએન ક્રેચનલાલે ત્રણ ઉપવાસ કર્યાં તે નિમિત્તે ભેટ.

પ1. જલયાત્રા યંત્ર-૫ ઇંચ ગેળ ધાતનં.

લેખ— સં. ૧૬૬૫ વર્ષે જેઠ વદ ૮ ગુરઉ શ્રી મૂળસંધે **લ**૦ **બી** વાદિભૂષ**ણ** ગુરૂઉપદેશાત્ હુ**મડ** શા. સંધીયા <mark>ભાર્યા સંધા</mark>રદે સત શા... રુપા ભાવી રંગાદે એતે જલયાત્રા યંત્ર પ્રશામતિ.

**પર. કલિક'ડ ય ત્ર--ધાતુનું** ઈંચ ૬ ગાળ.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ રવ® મૂ૦ બ**ં** શ્રી મહીયંદ્રોપદેશાત સંઘપુરા નાતિ સંધવી પ્રેમછ લાયી તિધ્રષ્ટ મંગાદે તયા: પુત્રા: સ્વ. હાસજી, વરતુપાળ કલિકુંડ યંત્રમ્

પક. સિદ્ધચક્રતાં યાંત્ર તાંભાનાં યાંત્ર ક ઈંચનાં.

લેખ-સં. ૧૭૨૨ વર્ષ જેઠ સદી ર શકે શ્રી મૂળસાંથે સર-સ્વતિ મચ્છે ભળાત્કાર મણે શ્રી કંદકરાન્વયે ભાગ શ્રી મેરૂચ દ્રોપદેશાત ચા. રૂપજ રીકા ભાયી ભાઇ રાજા પ્રશ્નમતિ.

પ૪. સાલહકારણનું યંત્ર તાંબાનું ૬ ઇંચ ગાળ.

લેખ-સં. ૧૫૯૩ વર્ષે વિદ્યાનંદી શ્રી મલ્લીભૂષણ શ્રી લક્ષ્માચંદ્ર જ્યદેશાલ સિંહપુરા ગ્રાંતિ શ્રી સં. હાંસા ભાર્યા ગાગી......

૫૫, દશલક્ષણ યંત્ર તાંબાનું—૫ ઇચનું ગાળ.

લેખ—સં. ૧૬૧૭ મહા વદી કરવઉ શ્રી મૂળસંધે છા.....

પદ સિહ્યક યંત્ર તાંબાતું ગાળ ઈંચ પા તું

લેખ—સં. ૧૭૫૭. લેખ વંચાતા નથી.

૫૭ સિદ્ધ યંત્ર ધાતુનું કા ઇચ

લેખ—શાકે ૧૫૭૯ માગશર વદી ૨ શ્રી મૂળસંધે ભ **શી** ધર્માં ભૂષણું ગુરૂઉ પદેશાત્ અ**લેરવાલ** હાતિ ચામર ગાત્રે હીરાસા પુત્ર જસના નિત્ય પ્રણુમતિ.

પ૮. યંત્ર ૧૫, ૨૦, ૨૭ ના કાઠાતું ધાતુનું જાા કચ.

પ૯. ક્ષેત્રમાળ માટા ૨૨ ઇચ ઉંચા.

**૬૦. ક્ષેત્રપાલ નાના ૧૦ ઇચના.** 

આ મ'દિરમાં માળ ઉપર એક પત્થર જે છુટા પડેલા છે, જે જડી દેવાની જરૂર છે. તેમાં આ પ્રમાણે લેખ કાતરેલા છે.—

શ્રી ગામ વ્યારા દિગમ્બર જૈન મંદિર પ્રથમવાર સંવત ૧૮૭૧ ના સાલમાં શ્રી મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે શ્રીમદ્ ભદારક શ્રી ૧૦૮ શ્રો વિદ્યાભૂષણુજીના શિષ્ય પંડિત ભાષ્યુચંદ્રના ઉપદેશથી દિ. જેન્દ પંચે બંધાવેલું તે મંદિર જીર્ણ થવાથી તેજ જમીન ઉપર શિમ્પર-બંધ મંદિરના રંગ મંડપવાળા ભાગ મૂળસંધે સરસ્વિત ગચ્છે અદારક શ્રો સુરેન્ડકીર્નિજીના ઉપદેશથી દિગમ્ભર જૈન સંવ તરફથી ડીપ કરી બાંધવામાં આવ્યો છે. સં. ૧૯૮૬

હસ્તાલિખિત પુસ્તકા પણ અતે ૧૦-૧૫ બાધણામાં છે જેમાં દરેકમાં દશ દશ બાર ભાર મન્શા પૂર્યું કે અપૂર્યું છે, જેમાંના લાણા ખરા પ્રકટ થઇ ગયેલા છે.

व्याराना मंहिरना अरकार रायक्रवाण क्षेत्र <del>येकालाले</del> शीवलाल કરે છે. રાવકવાળના ૧૦-૧૨ તે નરસિંહપુરાના ૩ ધર છે.

વળી તપાસ કરતાં આ મંદિરતી જોડે જાના મંદિરના મકાનમાં નીચેની દકાનમાં ભારાંઠીયા ઉપર લાકડામાં કાતરેલા એક લેખ છે. પુજારીજીના પ્રયત્નથી જે નીચે પ્રમાણે મળી આવ્યો છે.

-- સંવત ૧૮૭૧ વર્ષે શાકે ૧૭૩૭ પ્રવર્તમાને વૈશાખ વદી પ **ર્રીવ** દિને સ્વસ્તિ શ્રો મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે બલાતકારગણે इ है है हा या भी नवये अहार हुआ विद्यान हो। तत्पहें सर श्री है वेन्द्र होति : તત્પટ્ટે લગ્ શ્રી ૧૦૮ વિદ્યાબુષણ તદુપદેશાત્ પટ્ટે લગ્ શ્રી ધર્મચંદ્ર મુક હતાઓ પ્રાહિત માણીકચંદ તથા શ્રી સંધેત કારિત તદામ્તાયે શાતીય રાયકવાળ પેઢ દોપચંદ માણીકજી તત્પુત્ર હેમચંદ તતપુત્ર સંધવી તેમચંદ હેમચંદની બાર્યા આધાર વર્જી તથા દ્વેવરાની પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ શ્રીરસ્ત.

(ઉતાર્ય પ્રજારી ક્રોચંદ લા. ૧-૧-૫૯)

ભ્યારાથી એક માઇલ ઉપર શ્રો વિદ્યાન દરવામાનું સ્થાન છે જે 🗫 ખેતરમાં છે જેમાં ત્રસ દહેરીએ તથા મે ચેલરા મળી કલ માંચ પૂર્વાલિસુખી ચરહા પાકુકાઓ છે જે આલુ પાવાદાના છે. **ૐ** અધી આશ્રે દ ઇચ લાંબી છે. કાંઇના ઉપર **લેખ** નથી. क्याराना भारत्ये। भेरते वर्षे कावीते कात्रे भेला कारे हैं.

મુખ્યાં કેસનકાસ કાપહિયા, તા. ૨૨-૧૨-૫૮



# લુહારી (વાયા મહી છ. સુરત) ના દિ. જૈન મંદિરની મૂર્તિઓના લેખા.

૧. **શ્રી ચંદ્રપ્રભુ મૂલનાયક**—ચન્દ્રચિન**હ** ઉંચાઇ ઇ**ંચ ૧ઢા**ા સ**રે**દ આરસના.

લેખ—સં. ૧૮૯૨ વર્ષે. પાષ વદી પ ગુરો થી કાષ્ટાસ ઘે…રંગ-ગ≃છે ભદારક વિદ્યાભૃષણ ત. પ. ભદારક શ્રી…તરસિંહપુરા ગાતીય…ર ગાત્રે સ૦ વસણદાસ ભાર્યા વિલાદે પુત્ર તૃતીય કલ્યાણ-દાસ નિત્યમ્ પ્રણુમતિ. આંગલે ભાગે પણ લેખ છે, પણ તદ્દન ઘસાઇ ગયા છે.

ર**. નેમનાથ**—કૃષ્**ણ** માયા**લુ કેશરીયા**છ પત્**યર શ**ંખ ચિ**ન્હ**ે. ®ંચાઇ ઇંચ **૯.** 

લેખ—સં. ૧૭૩૩ વર્ષે બાકી લેખ છે પણ વંચાતા નથી.. ધંણોજ ધંસા⊎ ગયા છે.

ટ. અનંતનાય—સફેદ પાષાણ સાહુડી ચિદ્ધ ઉચાઇ **ઇચ** ૮ા.

લેખ— સં. ૧૬૭૧ વર્ષે વૈ. સુ …કાકાસાંઘે ભ. શ્રી. ચંદ્રભૂષણ ત. ૫. ભ. શ્રીભૂષણ નરસિંહપુરા જ્ઞાતિય—બાઇ—પ્રતિકિતમ્. (આને : જોના મૂળનાયક કહે છે)

્ર, ચૌવીસી ધાતુની ઉંચા⊌ ઇંચ**્૧**ગા નીચે પદ્દમાવતી⊪ કાતરેલા છે.

લેખ—સં. ૧૫૭૬ વર્ષ વૈશાખ સુદી ૬ સોંગે શ્રો કાષ્ટ્રાસંધે નંદીતરમચ્છે તથા વાગડમચ્છે ભઢ શ્રી વિશાળકાર્તિ': તત્પટ્ટે ભગ શ્રાં વિશ્વસોનેન સહ પ્રતિષ્ઠિતમાં શુંખડ શાંતીય પંખેશ્વર શ્રોત્રે. કારા કો, સાવાયા ભાર્ય ઢોલું શ્રાતા જસા ભાગ હવાંદે પુત્ર હોસ્ક સમસ્ત પરિવાર સદ આત્મ-શ્રેયાથ શ્રી અસ્તાય ચલવિ શંતિકા કારાપિતા નિત્યં પ્રણામતિ.

ય. પંચપરમેબિ ધાતુના ઉંચાઇ હાર ઇંચ

લેખ-સં. ૧૫૩૧ વર્ષે વૈશાખ વહી ૮ શકે શ્રો કાષ્ટ્રાસંથ ુનંદીતટ ગચ્છે ભ૦ શ્રો સામક્ષીર્ત શિષ્ય આ૦ શ્રો વીરસેન યુક્તૈઃ પ્રતિષ્ઠિતા. નરસિંહ જ્ઞાતિય ધનાદો ગાત્રે શ્રેષ્ઠી સખિર **ભાર્યા** -નાગુ સત ૪ શ્રેષ્ઠિ તેન્ને વરજા સરશા. દેવદાસ શ્રી શાંતિનાથમ પ્રથમતિ.

**૬. રત્નત્રય ધાતુની ઉચાર્ધ ઇચ** ૪

લેખ—સં. ૧૫૬૬ વર્ષે ........... શ્રી ભાષણ પારુવાં ગોત્રે જનમતી.....દેયતિ શ્રેષ્ઠ રાજા ભાર્ય જલદે.

સહની પ્રતિમા ધાતની હ ઇંચની.

લેખ-વીર સં. ૨૪૭૭ માધ સુદી ૧૭ ચંદ્રવાસરે નરસિંહપુરા ુમગુનલાલ ઇચ્છાચંદે પાત્રાગઢમાં ભુ• યશકીર્તિના પ્રતિષ્ઠિતા, બુઢારી ः आभे विशक्तितः

૮. પાર્શ્વનાથ ધાતની હ ફેસ સહિત પ ઇંચની

લેખ – સં. ૧૭૦૯ કાગણ વદી ૧ કાષ્ટામાં ધે ન દોતટગચ્છે શ્રી ્રામસેનાન્વયે.....ભ૦ શ્રી ઇંદ્રભૂષણ નરસિંહપુરા જ્ઞાની કંક્રુનાલ ત્રાત્રે પંડિત ટેકચંદ.....સંગિની લાછમાઇ પાંચ્યે નિત્યં પ્રણમતિ.

🗸 હ. શાંતિનાથ ધાતુના હરણવું ચિક્ષ પ ઇંચની

લેખ—સં. ૧૭૬૨ વર્ષે માધ વદી હ શકે કાષ્ટાસંઘે ભાવ શ્રી -સારે-દ્રકોર્તિ પ્રતિબ્લિમ સિંહપુરા દાતીય કલશધરનાત્રે કેદરતવત્તી ' ત્ર્યાર્થી કપૂર વર્ષ્ટ કપૂરચંદ મુરાસા ભાર્યો માધ્ય **ાતિત્વે પ્ર**ણમતિ.

૧૦ નંદીર્સાટની ચાર પ્રતિપ્રાસ્ત્રે

સં.--૧૭૬૨ ચારેમાં કાતરેલાં છે વચ્ચે નંદી ધર દીપ છે.

૧૧. પંચમેર ધાતુના – ૫ ઇંચના ચારે બાજા પતરાથી બીડેલા છે.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સદી ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટ્રાસંઘે<u>:</u> ન દીતટમચ્છે ભાગ શ્રી શક્યાસેનેન જિન્મિંગ પ્રતિષ્ઠિતમ હં ખડ-દ્યાતીય બહત શાખાયાં વિશ્વેશ્વર ગાત્રે સંઘવી બીમછ બાર્યા કસરદે તથાઃ સત ત્રયઃ પ્ર. સં. વેણીદાસ દિ. સં. વછરાજ તસ્ય સત સં. ચાપાજી તસ્ય સુત સં. ડુંગરસી સં. ३૫છ તસ્ય સુત સં. પૂજા. **થા** પ'ચમેરૂ જિનિબિમ્બમ નિત્ય' પ્રજામિતમ.

૧૨. પદ્માવતી ધાતુના - ૪ ઇંચના ચાર હાથ. ઉપર પાર્ધનાથ. લેખ-સં. ૧૬૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુડી............શ્રી કાષ્ઠા-સાંધે ભા શ્રો વિદ્યાભાષા પદ્માવતી નિત્યાં પ્રણમતિ.

૧૩. સરસ્વતિ ધાતુના ચાર હાથ ને મરધાનું ચિદ્ધ છે. લેખ નથી.

૧૪. ચરણપાદુકા ધાતુની સા×સા.

લેખ – ૧૬૭૧ વર્ષે પાેષ વદ ૧ ગારી શ્રી કાષ્ટાસંઘે ભાગ શ્રીભ્રષણ ચરણ યુગ્મમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા હાતી શા. મુસાત. ભાર્યા મ'ગળદે પુત્ર સં. અંજ ત્લાર્યા કલ્યાણદે સં. તરસંગદે ભા**્** નારંગદે સં. વસંગભા તારા દશાહ. પ્રતિષ્ઠિતમ.

### ·થ'ત્રેા.

૧૫, યંત્ર અનંતવતનું ધાતુનું ગાળ પાા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૭૦૯ કાલ્યુષ્ય વદ ૧૦ રવી શ્રી. કાષ્ટાસંધે નંદી-તટેમેન્જ વિદ્યાગણે શ્રી રામસેનાન્વયે તદતકમેલ ભા શ્રી વિદ્યાભાષ્ટ્ર તત્પેક અં શ્રી ભાષણ તત્પટે ભં શ્રી ઇન્ક્સપા પ્રતિષ્ઠિતમ તદા-આપે નરસિંહપુરા જ્ઞાતિ નાગર ગાત્રે શાંતિદાસ વહાલા નિસાં મામાતા.

૧૬. સિલ્ચક ધાતુનું ગાળ પ ઇંચતું.

લેખ—સં. ૧૭૪૬ વર્ષે કામણ સહી ૫ સસંધ હારછ રૂખવદે 

૧૭. ચિદ્ધાક યંત્ર ખીજું ધાતુનું ગાળ ૪ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૭૪૮ વર્ષે પૌષ્ સદી પ......ત્રોકમજી.

૧૮—ક સિકું હ મંત્ર ધાતુનું ગાળ ગા ઉચતું.

સેખ-સ. ૧૭૪૪ વર્ષકા. ૧૭ સામે કાષ્ઠાસંઘે થો રામસેના-ંન્વયે તદ્દનું. ભાગ શ્રી ઇન્દ્રભૂષણ તત્પકે ભાગ શ્રી સુરેન્દ્રકોર્તિના પ્રતિષ્દિતમ. નરસિંહપુરા યા. કુંવરજી કકા ભાગ તેજળાઇ સત ૪.....માણક્છ ભાષ્ટદાસ સફોલાલ.....

૧૯. સાલદકારણ યંત્ર ધાતુનું ગાળ ૪ાા ઈંચતું.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ માધ વદી ૯ શકે કાષ્ટાસંધે ભ૦ શ્રો સરેંદ્રન ્રશ્રીતિ પ્રતિષ્ઠિતમાં નરસંગપુરા જ્ઞાતે સંધવી સંદરદાસ હિરજી શા. . ત્રિક્રમજ હિરજી તથા હરીદાસ.

૨૦. કલિક ડ્યાંત્ર ધાતુનું — ૪ ઇંચતું ગાળ.

ક્ષેખ—સં. ૧૭૪૪ પાષ સ. ૫ રવી કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા અતિય.

૨૧. દશલકારાતું ચાંદીનું યંત્ર—ગાળ પા ઇંચનું

્વળા ગયેલી છે.

૨૨. ક્ષેત્રપાળ—૧૧ ઇંચના છે. એક જલવત ધાતન છે તે પર માં. ૧૮4૨ છે. તે ગામ ભુવારી લખેલું છે, એટલે કઠાય ભુદા**રીને** अध्यम ध्रुवारी महेता दशे.

. શાસ મુન્ય દસ્તિવિખિત ગુડકા તથા મુજસોના છે.

સ. ક. કાપડિયા. તા. ૧૮−૧<del>≟માદ</del>

## કુકેરી (વાયા બીક્લીમાસ છ. સુરત)ના ગૃહચૈત્યાલયની પ્રતિમાચ્યાના લેખ.

૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉંચી ૪ ઈંચ છ ફેણ સંદ્રિત.

ક્ષેમ—શ્રી મૂળસંધે ભાગ લક્ષ્મીચંદ્ર તત્પટ્ટે ભાગ જ્ઞાનભૂષસ્ પ્રતિ પ્રસુર્માત, ભાગ વીરચંદ્ર ઉપદેશાત્ શાગ સલધી પ્રસુર્મતિ. પ્રાચીન છે. આશરે ૫૦૦ વર્ષની હોવા જોઇએ. સંવત નથી.

ર. શાંતિનાથના ધાતુની ઉંચાઇ રાા ઇંચ. હરણનું ચિન્દ્ધ.

લેખ—સંવત ૧૬૮૮ વર્ષે વૈશાખ શુદ ક શની શ્રી શ્રાંમાલી દ્યાતિ શાબ જોતા ભાર્યા પનારાહે પુત્ર સંધવી સવાહેતુ શ્રી શાંતિનાથ ભિમ્મમ કારિતમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભબ વિજયદેવન.

ં આ પ્રતિમા અત્રેથી ૮ માઇલ પર આવેલા કાંકેરીયા ગામ-માંથી આવેલી છે જ્યાં માેડું મંદિર હતું અને લણી પ્રતિમાં એક ક્રતી (જ્યાં હાલ આપણી વસ્તી પણ નથી) જે હાલ સાદડવેલમાં લઇ ગયા પછી સુરતમાં શા∘ નેમચંદ કસ્તુરચંદને ત્યાં લર દેરા-સરમાં છે, તેમાં પદ્માવતી અને ક્ષેત્રપાળ પણ છે.

અહિયા કુકેરીમાં દશા દુમડના કુ ઘર છે જેમાં છગતલાલતા ઘરમાં ઉપલી ખે પ્રતીમાંઓ છે. જે સુરતથી શા. તેમચંદ કરતુરસંદ્રતે ત્યાંથી લાવવામાં આવેલી છે.

આ ચીખલી પરમણાની પંચમાં અસલ ટાંકલ, વાંત્રણા, ફાકરીયા, કણલા, સાદડવેલ, કલીયારી, ખેરમામ, વાંદરવેલા, કુકેરી, રાનકુવા વગેરે ગામામાં દશાહમાની ૮૪ ધરતી વસ્તી હતી જેમાં હાલ માત્ર ૧૫ ધરની વસ્તી છે. કુકેરી, સાદડવેલ, કલીયારી ખેરમામ ને સાનકુવામાં છે. વળી વલસાડમાં શા. મયનલાલ કપુરચંદને જ્યાં ૧ ધ્રતિમા છે. લાઇ નવનીતલાલ ખુશાલમાં જેની અત્રે રહે છે, જેમણે અમને રાનકુવા સુધી આવી ધણી મદદ કરી હતી.

સાળમાં કામાનાસ હા પૃતિષા કામાને પ્રાથમિક

# **રાનકુ**વા (વાયા બીલ્લીમારા, સુરત)ના **બે** ં ગૃહ ચૈત્યાલયાની મૂર્તિઓના **લે**ખા.

(શક મગનલાલ વજેચંદ હરીચંદના ગૃહ ચૈત્યાલયમાં)

૧. સંભવનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ર ઈંચ.

લેખ—સંવત ૧૯૪૬ મૂળસંધે સંભવનાથજ......ભ ગ્રુષ્યુચંદ્ર પાસેથી આ પ્રતિમા મળેલી.

ર. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ૩ ઇંચ ૭ ફેચુ સહિત.

સેખ-શ્રી ભાગ ધર્માં કોર્તિ ભદારક વગત કોર્તિ .....ક.

a. ચાંદીના પાર્યાનાથ ઉંચાઇ ૧ા ઇંચ ૭ ફેચ્યુ સહિત.

૪. ચાંદીનું દશ લક્ષણ યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ—મનુષ્યેન તે ચંપકલાલની ધણીઆણી. દશ લક્ષણના ઉદ્યા-પન નિમત્તે સં. ૨૦૦૧ ના ભાદરવા સુંદ ૧૪.

### હસ્તલિખિત શાસ્ત્ર.

- ૧. શ્રી શાંતિનાથ પુરાષ્ટ્ર-ગુજરાતી સરળ જાતી ભાષા. પૃ-૧૨૧ છે. ખઢાર પાડવા લાયક છે. એમાં છેવટની પ્રશસ્તિમાં નીચે પ્રમાણે છે:—લદારક શ્રી મહીચંદ્રાનુચર શ્રી છે. જયસાગર વિરચિત શ્રી શાંતિતાથ જિનાપ્યાંને શ્રી શાંતિનાથ નિર્વાણુગમ વર્ણુ નમા નામ ષષ્ટો ધિકાર: સમાપત. શ્રી સં. ૧૭૪૫ વર્ષે માગશર સુદી અષ્ટમા ભીમે શ્રી મધુકપુર શ્રી ચંદ્રપ્રભ, ચૈત્યાલયે શ્રી સરસ્વતિગચ્છે ખળાતકારમણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે લ. શ્રી મહીચંદ્ર શિષ્ય છાલશ્રી જયસાગરેલું લિખિતમ સ્વ હસ્તે ગ્રાનાવરણીય કમેં ક્ષય નિમિત્તમ્ શુલમ્ ભ્રયાત્ લખ્યનાનામ્ પાનાં ૧૨૧ સાઇક ૨૪૨ છે.
  - ર. સિંદુર પ્રકરણ-અપૂર્ણ-ભાષા સંરકૃત.
  - ા. હસ્તલિખિત પૂજા તથા રતાત્રના ગુડકા.
- ૪. ચંદનભાળા આખ્યાન—હસ્તિલિખિત ગુજરાતી ભાષા પાનક ૧૮ ક્રમલકોતિ લિખિત. સંવત ૧૬૬૮ શ્રાવણ વદ ૩ ને દિને મુકુવામાં લખાયેલું.
  - પ. હરતલિમિત પગુરજ કશાંગોના ગઢકા.
  - હનુમાન ચરિત્ર અપૂર્ણ.

### રાતકુવામાં શા. માહતલાલ ફકીરચ'દના ગૃહચૈત્યાલયની પ્રતિમાના લેખા.

૧. ચિંતામણી પ્રાર્થ નાથની કૃષ્ણુપાષાણ ૯ ફેણ સહિત ઊંચાઇ ઇચ ૯.

લેખ—સવત ૧૬૦૭ વર્ષ વૈશાખ વદ ક લોમે શ્રો મૂલસંધે ભ૦ શ્રી લક્ષ્માચંદ્ર તત્પટે ભ૦ શ્રી...... ભાકીના લેખ ધસાઇ ગયા છે.

ર. તેમનાથ ભગવાન કૃષ્ણ પાષાણ ઉચાઇ ૮ **ઇંચ શંખ** ચિક્ર

લેખ—સંવત ૧૬૪૩ ભાગે શ્રી મૂળસંધે ભ**ે શ્રી** વાદીભૂષણ ઉપદેશાત્ ગાંધી અદા ભાર્યા. ભાકી લેખ તથા પ્રતિમા <mark>ઘસાઇ ગઇ</mark> છે.

ઢ. ધાતુની ચોવીસી ૧૧ ઇંચ ઉચી. નીચે પદ્માવતી તથા દેવ દેવીઓનાં ચિત્ર છે. તથા ખે બાજુ ખે હાથ જોડી દેવા ઉભા છે. બાજું પણ ઘણું ચિત્રકામ છે.

લેખ—સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે માધ વદી ૮ સામે શ્રી કાષ્ટાસંધે નંદીત ત્રમ્ચ વિદ્યાગણે ભાગ શ્રી સામકીર્તિ શિષ્ય શ્રી વીરસેન સુકૈત: પ્રતિષ્ઠિત: નરસિંહપુરા (ગ્રાતીય) શ્રેષ્ઠી...દેવત ભાગ કાવ્યત્ સૂત્ ર કલાગણીયા કલા ભાગ જીવણી ગણીયા ગંગાદે શ્રેગ કલા કલાં ભિધઃ શ્રી પદ્માપ્રભૂમ્ પ્રભૂમતિ.

૪. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચાઇ ઇંચ પ.

લેખ—સવત ૧૫૪૪ વર્ષે વૈશાખ સુદ ક સોમે શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ગ્રાનબૂલણ ગુરૂપદેશાત્ સં. થાવર સામા પ્રણમતિ !

પ. સિદ્ધંત્ર તાંબાંતુ ગાળ ૬ ઇંચ વ્યાસનું.

લેખ—સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે માગશર વડી ૪ **થી** મૂળસ<sup>ા</sup>થે. ૧૬ આયાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાપદેશાત્ શ્રી હુમડ દ૦ સહદેના ભાર્યા રાણી તયા: પત્ર સામશ્રી ભાગ રંગાઇ તયા: કારાયિતમ યંત્રમ

**૬. દશલક્ષણ યંત્ર તાંબાનું ગાળ ૬ ઇંચનું.** 

લેખ-સંવત ૧૫૭૦ શ્રો મૂળસંઘે સરસ્વતિગચ્છે શ્રી શ્રંદકંદા--ચાર્યાન્વને ભા વિદ્યાનંદી તત્પટ્ટે ભા શ્રો મલ્લીભૂષણ તત્પદે ભા શ્રી લક્ષ્મીયંદ્ર દેવાપદેશાત !

છ. સિદ્ધચાર મંત્ર તાંબાનું ગાળ ઇંચ ધા નું

લેખ—સંવત ૧૫૭૦ શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રો વિદ્યાનંદી તત્પદૃે અ• શ્રી મલ્લીભૂષણ તત્પટ્ટે લાગ શ્રી લક્ષ્મોચં કો પદેશાત્.

(ઉપરની પ્રતિમાએ લોલાથી આવેલી છે. અત્રે ક્ષેત્રપાળ પથ છે.

હસ્તલિખિત ગુજરાતી કથાના ગુટકા અને હસ્તલિખિત ગુજરાતી યુજાના ગુટકા છે.

મું કે કાપડિયા, તા ૨૫-૧-૫૯.



### માંડવી (વાયા કોમ છે. સૂરત)ના દિ. જન મંદિરની પ્રતિમાંઓના લેંખા.

1. રૂપભદેવ (આદિનાય) સફેદ પાષાણુ ઉચાઇ ઈંચ ૩૪ લેખ—સં. ૧૮૫૭ વર્ષે વૈશાખ માસે કૃષ્ણુ પક્ષે ૧૨ તિથો શ્રી મૂળ સંઘે સરસ્ત્રતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે કુદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી સકળક્ષીર્ત શ્રી તેમિચંદ્ર દેવાઃ તત્પટ્ટે ભાગ્ ચંદ્રક્ષીર્તિ તદનુક્રમેણુ ભાગ યશક્ષીર્તિ શુરૂપદેશાત્......બાક્ષી લેખ વંચાતા નથી. સીમાટમાં લગાઇ ગયો છે. પાછળ આરસના પંચ પરમેકો ભામંડળ રૂપે છે.

ર. ચંદ્રપ્રભુ-ચંદ્રચિદ્ધ ઊંચા⊌ ઈંચ રર સેખ—સં. ૧૮૫૭ તેા ઉપરતેા છે.

3. મલ્લીતાથ સફેટ પાવાણ ઊંચાઝ ઇંચ ૧૭ લેખ—લપરતા સં. ૧૮૫૭ તા લેખ છે.

૪. કુંથુતાથ (સફેર) ગ્રેચાઇ ઇંચ ૨૨

સેખ—સં. ૧૮૫૭ નાે ઉપકાજ લેખ છે.

પ. અજિતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૨૧ લેખ—૧૮૫૭ નાે ઉપલાજ લેખ છે.

૬. મુનિસુવતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ **ઇંચ** ૧૬ લેખ—૧૮૫૭ નાે ઉપલોજ લેખ છે.

હ. પદ્મપભ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૬ સ્ત્રેખ—ઉપરના ૧૮૫૭ તા છે.

૮. ચંદ્રપ્રભ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૦ લેખ—૧૮૫૭ નાે ઉપરતાજ લેખ છે.

૯. ચંદ્રપ્રસુ (કાળા પાષાન્યુ) ઊંચાઇ ઉત્ર ૧૫.

લેખ—સં. ૧૯૦૫ વર્ષે વૈજ્ઞાખ વડી ૧૧ શુકે.....સી

મુળસાંધે સરસ્ત્રતિ ગચ્છે બલાત્કારમણે ફ્રાંદકુંદાચાર્ય આશ્નાય અલ્ શ્રી સકલકોર્તિ દેવાઃ તત્પટ્ટે અ૦ શ્રો જશકીર્તિ તત્પદે લ૦..... ક્રીતિ ગુરૂપદેશાત્ હુંબડ જ્ઞાતિ લધુ શાખામાં (દશાહુબડ) શ્રષ્ઠી... આગળ વંચાતું નથી.

૧૦. મુનિસુવતનાથ (સફેદ) ઊંચાઇ ઇંચ ૧૮.

લેખ--૧૮૫૭ તા ઉપલોજ લેખ છે.

૧૧. ચાવીસી ધાતાની ઊંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—સં૧૫૭૧ વર્ષે વૈશાખ વદી ૮ શકે શ્રી કાષ્ટાસંક્રે નંદીતરગચ્છે વિદ્યાગણે ભુગ શ્રા ભીમસેન તત્પદે ભુગ શ્રા સામુકાતિ શિષ્ટ આચાર્ય શ્રી વીરસેન યુકતા પ્રતિષ્ઠિતઃ નારસિંહ દ્યાતિય કલશધર ગાત્રે શ્રે૦ શિવાસા સહજલ્દે સુત વર્ના ભાગ વનાદે સુત લાવા શ્રી ચંદ્રપ્રભ ચતુર્વિ શતિકા પ્રતિષ્ઠિતમ.

### ૧૨. ચાવીસી ધાતુતી ઊંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—મં ૧૫૩૫ વર્ષે કાર્તિક વદી ર બુધે શ્રી મૂળસાંથે સરસ્વૃતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે ભ૦ શ્રી દેવે-દ્રશીર્તિ દેવાઃ તત્પફે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત સિંહપુરા ત્રાતિ શ્રે માહુણ ભાગી હીરી સત સં. રાનપાળ ભાગ મલ્હઇ સુત હેમરાજ: શ્રી ચતુવિંશતિ યતિમા પ્રશામતિ.

૧૩. પંચ પરમેષ્ટી ધતુના વચમાં પાર્શ્વનાથ ઊંચાઇ ઇચ ૬ લેખ-ખીલકલ નયી.

૧૪. પદ્માવતી ધાતુના ઉંચાઇ ઇંચ પ

લેખ—સં. ૧૬૧૭ વર્ષે માઢા વદી ૩ રવી શ્રી મૂળસંધે ષ્લ૦ ં શ્રી શાંતિદાસ, ૧૫૦ શ્રી હસા, ૧૫૦ લજી રાજપાળ વટશાત: સં. લખત્રણ ભાગ્ લખમાઇ સુત સેઠ મારાદિ ભાગ રતનળાઇ . **સ** કાકરસી. FA 1 1 St. S. S. S. S. S.

૧૫. ચામુખી તદીશ્વર ધાતુની ઊંચાઇ ઇંચ પ

લેખ-સં. ૧૭૭૭ કાલ્યુન શકલ પંસામવારે કાષ્ટાસંધે પ્રતિષ્ઠિતમ ...... ન રે-ક્કીર્તિ શ્રી આચાર્ય વધી: શ્રાવક કલ્યા**ણમલ.** 

૧૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ કેલ્યુ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ ૪ા

લેખ – શ્રી મૃષસંઘે સેનગણે શ્રી લક્ષ્મીસેન ઉપદેશાત્ બારુ નૂરી તામ પ્રણમતિ

૧૭. પદ્માસન ધાતુની (શાંતિનાથ) ઊંચાઇ ઇંચ કાત લેખ—સં. ૧૬૨૪ શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂષણા ભાગ શ્રી ત્રભાચંદ્રી પદેશાત્ હું મડ સં. સેતા ભાગ સાહીસ માઇ પ્રણમતિ.

૧૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ત્હ ફેચ્યુ) ઊંચાઇ ઇંચ ૪

લેખ – સં. ૧૭૨૧ વર્ષે માઢા સુદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસાંઘે ભા૦ શ્રી દેવેન્દ્રક્ષીર્ત <u>સ</u>રપદેશાત ભાઇ કસોની શ્રી પાર્શ્વનાથમ્ પ્રશમતિ.

૧૯. પાર્ધ નાથ ધાતુતા (૭ ફેપ્સ) ઊંચાઇ ઇંચ ટાા લેખ—સં. ૧૬૬૭ માહા સુદી ૧૩ સામે શ્રી મૂળસંધે શુભચંદ્રોપશાત હું .....

૨૦. પાર્શ્વતાથ ધાતુના (૭ ફેલ્યૂ) ઉંચાઇ ઇંચ ૩.

લેખ—સં ૧૫૮૧ વર્ષ વૈશાખ વદી પ મુને શ્રા૦ મમાડ નિત્યમ પ્રાથમિતિ.

ં ૨૧. પાર્શનાથ ધાતુ (હ ફેલા) ઉચાઇ ઇંચ સા. લેખ—મૂળસંધે ભગ શ્રી સુવનકીતિ આદેશાત્ ૧૨૩૪ વત.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતના ઉચાઇ ઇંચ સા.

લેખ-શ્રી મૂળસાંધે ભાગ સાતાના તિ આદેશાત્ ૧૨૩૪ વતા

ે ૨૩. ચંદ્રપ્રભુ ધાતુના ઉંચાઇ ઇચ્ચ ૧૫. લેખ-૧૬૪૨ શ્રા મૂળસંઘે.

૨૪. આઠ પાંખડી કમલાસન ખીડાઇ જાય એવું ધાતુનું ઉંચાઇ <del>ઇંચ ૧૧ા દરેક પાંખડીપર પદ્માસન</del> પ્રતિમા તથા નીચે શ્રાવક લ બોલો છે.

લેખ-કંઇ પણ નથી, પ્રાચીન છે.

રપ. કપિમંડળ યંત્ર તાંખાનું યંત્ર ગાળ લાંછું ઇંચ ૧૨.

લેખ–શા. માહનલાલ માતાચંદ્ર માંડવીવાળા તરફથી એટ દહેરાસરમાં સં. ૨૦૧૧.

ર કે. સાલહકરા યંત્ર તાંગાનું ઇંચ ૮ નું.

લેખ–ચંદીબ્હેન ઉત્તમચંદ તરકથી શ્રી માંડવી દહેરાસરમાં **લેટ સં**. ૨૦૧૧.

૨૭. દશલક્ષણ યંત્ર તાંબાનું લંબાઇ ઇંચ પા.

લેખ— સંવત ૧૬૮૧ વર્ષે માધ સુદી ર શુક્રે શ્રી મૂળસાં લે ભ ... ભૂષ ખુ તત્પદે ભ બારામકી તિ ગુરૂ પદેશાત શ્રી દશલક્ષણ યંત્ર

ર૮ લેખ—સંવત ૧૯૦૫ વર્ષ વેશાખ વદી ૧૧ વાર શુક્ર શ્રો મૃળસાંધે સરસ્વતિમચ્છે બલાત્કારમણે સકલકીર્તિ તત્પટે ભ૦ શ્રી સુરેન્દ્રકોતિ લઘશાખા જ્ઞાતિ હુમડ... પ્રથમિત.

રહ. યંત્ર તોબાનું સમ્યક ચારિત્રનું ૧૩ કાહાનું ઉંચાઇ પા ઇંચ લેખ—સંગત ૧૯૦૫ નાે ઉપલાજ લેખ છે.

૩૦. સમ્યગદર્શન યંત્ર ધાતુનું લંમાઇ ઇંચ પ્.

લેખ--સંવત ૧૫૩૦ મૂળસંધે ભ૦ શ્રી ભુવનકોર્તિ ભ૦ ત્રાનભૂષણ સરપદેશાત હુંખડ હાદા ભાર્યા છવણી સં. મહિરાજ.

૩૧. લંબ ચાેરસ યંત્ર પાા×૪ા ૨૦ કાેઠાનું તેમાં અાૈ તથફ આંકડાએ છે.

નીચે હીં કો જે હીં જે કોંદુ લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ કુર કુર સ્વાહા ટર. સાંદીનું યાત્ર કલિકુંડ યાત્ર ગાળ ૭ ઇચનું.

લેખ—શા. ખીમચંદ હીરાગ્રંદ તરફથી માંડવી દિ. જેન દહે-રાસરમાં મુક્યું સં. ૨૦૧૧.

**ર**૩. ચાંદીનું સાલ્ડકારણ હંત્ર પા ઇંચતું.

સી. પરસનન્હેનના ધાડશકારણ લગ ઉદ્યાપન નિમિત્તે સં. ૨૦૧૧.

**૭૪. ચાં**દીનું યત્ર ૧૨ કાઠાનું ઈંચ ૬ તું

લે ખ-- ખીમચંદ દ્વીરાચંદ તરકથી માંડવી દિ. જૈન દહેરાસરમાં મુક્યું સં. ૨૦૧૧.

ટય. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણનું પાા ધૈયનું.

સી પરસનઅહેન વાડશકારણ વૃત ઉદ્ધાપન નિમિત્તે સં. ૨૦૧૧

૩૬. પદ્માવતી-(સફેદ) ઉંચા⊎ ઇચ ૨૨.

લેખ—સં. ૧૬૫૭ વૈરાખ વદી ૩ શુક્રે શ્રી મૂળસંથે ખ. મ. શ્રી સકલકીર્તિ'.....લેખ મેટા છે પણ ધ્રસાઇ ગયા છે.

કહ. ક્ષેત્રપાળ – ઉંચાઇ ઇંચ રહ.

૩૮. શિખરજી આરસને પદ બનાવ્યા વીરચંદ દ્વીરાચંદ વીસ્ સ. ૨૪૭૫ લાંબા ૬×૪ કુટના છે.

### શાસ્ત્ર ભંડાર.

શાસ્ત્રો હસ્ત લિખિત ૩૦-૪૦ છે. જેમાં પૂજાના ગુટકા, સ્તાત્રો/ તેમજ રાસા છે તથા વિધાન પણ છે. જાના શાસ્ત્ર ભ'ડાર છે

મંદિર પ્રાચીત છે. છર્ણોદારતી જરૂર છે. પદ્રેલાં દશાહમાડના. દ્ય ધર હતાં પણ હાલ ૧૦–૧૨ ધર છે.

માંડવીથી ૧૫ માઇલ ઉપર સ્મંજનચાર (મંઝન રૂ(વ)ના પગલાં ૧૫ ઇંચનાં છે જે એક ઝાડ નીચે છે. ઝાડ પર વાવટો ઉડ્ડે છે. પાસે મંજનાની ખાડી છે જે તાપી નદીને મળે છે. ખાડી ને નદી વચ્ચેનાં ડુંમરા પર આ પમલાં છે. લેખ નથી. કહે છે કે મંજનચારનાંજ આ પંગલાં છે. આ પમલાં ઉપર છત્રી પણ વનાવેલી છે. મજૈનેક પણ પૂજે છે.

સુળચંદ કસ**નદાસ કાપદિયા**-તા, ૨૨–૨–૫૯

## અંકલેશ્વર (છ. સરત હાલ ભરૂચ) ના દિ. જૈન મંદિરામાંથી-શાસન દેવી મહાવીર મંદિરની મૂર્તિએાના લેપ્યા.

લખ્યા તા. ૨૮-૩-૫૯

૧. ભ૦ મહાવીરસ્વામી મૂળનાયક ધાલુના—૧૬ ઈંચના ઊંચા સિંહ ચિન્હ.

देण—स्वरित सं १६७१ वर्षे भीष मासे कृष्ण पक्षे प्रतिपद्दा दिवसे गुइवारे श्री क्षष्टासंघे नंदीतट गच्छे विद्यागणे ल० श्री रामसेनान्वये तद्दाग्नाये ल० श्री खद्दमीसेन स्त० प. ल० श्री धर्मसेन तत्प. ल० श्री विश्वाणक्षीति, तत्प. ल० श्री विश्वाणक्षीति, तत्प. ल० श्री विश्वाणक्ष्मीति, तत्प. ल० श्री विश्वाणक्ष्मीति, तत्प. ल० श्री विद्याल्पण, तत्प. ल० श्री श्रीश्वाण्य प्रतिक्रितम्. लद्दपुरा ज्ञातीये झंदासर गात्रे शा. कुंगर सुत नंगा लार्या भाष्ट्र नामसदे तथे। पुत्र शा० पूंच्य तथे। लार्या श्री विभागे स्त प्रेमण सुत संगम नामानिधानेन-प्रदा-सागरीय श्री महावीर जिनेश्वर णिंगं नित्यम् प्रख्मिति श्रुक्रम् लवतु श्रीरस्तु

આગળ શ્રી કાષ્ટાસંઘે ઢેંગ્નમઃ લખેલું છે તેમજ નીચે વચ્ચે પદ્માવતી છે તે આજીખાજી બે સિંહ તે બે વાલ છે.

ર. ચંદ્રપ્રભુ ધાતુના--૧૦ ઇંચના ચંદ્ર ચિન્હ.

લેખ—સં. ૧૯૩૭ ના માધ સુદી ૧૩ શુક્રવાર શ્રી ચંદ્રપ્રસુકા બિંબકો પ્રતિષ્ઠા લદારકજ મૂળમાંથી ભગ કનકકીર્તિજી પ્રતિક્રિત: આહાઃ લક્ષ્મીચંદજી વ સકળ યત્ર કારાપિતમ્ અંકલેશ્વરના શ્રી કાષ્ટાસંધીની આસ્તામ.

3. ચંદ્રપ્રશુ સફેદ પાષાણ ઉચાઇ ઇંચ ૧૧

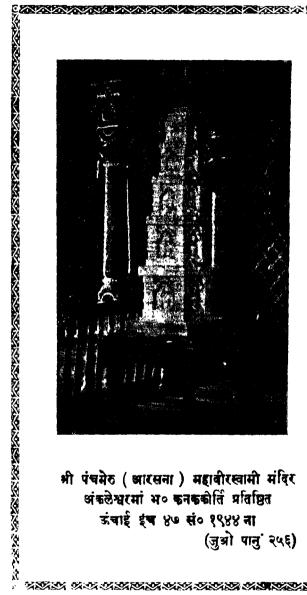

भी पंचमेठ (आरसना) महाबीरस्वामी मंदिर अंकलेश्वरमां भ० कनककोर्ति प्रतिष्ठित ऊंचाई इष ४७ सं० १९४४ ना (जुओ पानु २५६)

લેખ— શ્રી સંવત ૧૭૫૭ મહા સુદ ૧૩......બાકો લેખ **વસા**ઇ ગયા છે

૪. નેમનાથ શંખતું ચિદ્ધ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧.

લેખ—સંવત ૧૫૪૮……સંધવી જીવરાજ પાપડીવાલ (માેડાસા) વાળા લેખ છે.

પ. આદિનાથ (રૂપલનાય) સરેદ પાષાણ ઉંચાઇ ઈંય ૧૯.

લેખ— સ્વસ્તિ શ્રી સં. ૧૮૫૪ વધે જ્યેષ્ઠ શુકલ ૫ રવિવાસરે... ગ્રાનકીર્તિ દેવા: ત૦ ૫૦ ભ૦ સુરે દ્રકોતિ પ્રતિષ્ઠાય શ્રી અંકેલેશ્વર વાસ્તચ્ય મેઠપાઢ ગ્રાતીય વૃદ્ધ શાખા વિ. કાનપિત્રે-શા. જગજીવન માં નંદીદે....નિત્યં પ્રશુમતિ.

- તેમનાથ કૃષ્ણુ પાષાસુ ઉંચી ઇંચ ૧૫ સં. ૧૨૩૧ વર્ષે.
   લેખ લાણું જ લસાઇ ગયા છે. વંચાતા નથી પ્રાચીન છે.
  - ખાર્ધનાથ સફેદ પાષાએ ૯ ફેએ સહિત ઉંચી ઇચ ૧૪.
- ્ર લેખ—સં. ૧૫૪૮ વર્ષ-<mark>જીવરાજ પાપડીવાળવાળાે લેખ</mark> છે. (માડાસાના)
  - · ૮. પાર્ધાનાથ સફેદ પાષા**ણું ૭ ફેણ સહિત ૧૩ ઇચ ઉંચી.** 
    - સં. ૧૫૪૮ નાે છવરાજ પાપડીવાળવાલા ક્ષેખ.
- ૯ સફેદ પાષાએ પ્રતિમાં ઉંચાઈ ઈવ ૨૨. લાંછત નથી લેખ ત્તદ્દન ધસાઇ ગયા છે. કંઇ વંચાતું નથી. પ્રાચીત છે. ચાથા કાળની પ્રતિમા કહેતાય છે.
  - ા ૧૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેપ્યુ સહિત ઉંચી ઇંચ ૯. લે માનથી
  - .. ૧૧. અજિતનાથ સફેદ પાષાણુ ઉંચી ઇંચ ૬. 🖟
    - લેખ—૧૬૩૬ વર્ષે. વધુ લેખ વ ચાતા નથી. ઘસાઇ ગયા છે,

૧૨. તેમનાથ કૃષ્ણ પાવાણ કેશરિયાજ પત્થર ઉંચી ઇંચ ક. લેખ – સં. ૧૮૪૨ વર્ષે. વધુ વંચાતું નથી. ધસાઇ ગયા છે.

૧૩. ચંદ્રપણ ધાતના ઉચી ઇંચ હ

લેખ—સં. ૧૮૨૬ વૈશાખ સુદી ૬ સવાઇ માધોપુર મધ્યો મહારાજ શ્રા સવઇ પૃથ્વીસિંહ રાજ્યે શ્રા મૂળસરે ભાગ શ્રી સરેન્દ્રશીર્ત તદાસ્તાથે સંઘવી નંદલાલન જિલ્લ પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ.

૧૪. તેમનાથ-કુષ્ણ પાપાણ ક્રેશરિયાજીતા પત્થર ઉચી ઇંચ ૮ લેખ-- તદન ઘસાઇ ગયા છે. સં. ૧૬૫૭ વર્ષ વંચાય છે.

૧૫, ધાતની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ક

લેખ—સં. ૧૬૬૬ મૂળસંઘે ભ૦ વાદીચંદ્રોપદેશ.ત કમ**લ**~ **કીર્તિભિ:** પ્રતિષ્ઠિતમ છવરાજ ભાછ-દેવા પ્રથમિત.

૧૬. કુવ્ણ પાષા**ણ** નેમનાથ–કેશરિયાજીના પત્થર ઉંચી **ઇ**ચ ૮ લેખ-- લસાઇ ગયા છે. સં. ૧૪૦૯ આશરે વંચાય છે.

૧૭ ચૌમુખી ધાતુના બિંબ નંદીશ્વર બાવન મૂર્તિવાળા ઉંચાછ **ઇ**ય ૧૭.

લેખ—સં. ૧૫૮૯ વર્ષે ચેત્ર સુરી પ રવો શ્રો મુલસંધેઃ સરસ્વતિ ગચ્છે ખલાત્કારગણે લાગ શ્રા સકલકીતિં તત્પટ્ટે ભાગ શ્રા ભાવનક્રીતિ તત્પટ્ટે ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂપણ, ભાગ શ્રી વિજયકાર્તિ, ભાગ સંભવસંદ્ર ગુરૂ ઉપદેશાત રાજપુર વાસ્તવ્ય હં'અડ હાતીય શ્રેબ હારા ભાગ રાજા સત સંધવી નારદ ભાગ પાઇ સુત માણેક નાકર રત્નપાળ રવભદાસ બાઇ રતી નિત્યં પ્રણમિત.

૧૮ – પંચ પશ્મેષ્ઠી ધાતુના ૭ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મહા સુદ ૧૧ રવી શ્રી મૂળસાંધે ભ૦ શ્રી શાનભૂષણ તત્પદે ભ૦ શ્રી વિજયકીર્તિ ગુરૂપદેશાત હંગ્મદ દ્યાતીય શ્રેષ્ટ ચાહાટ સાર્યા ભ્રમા સુત સમધર ભારુ જીવણી સરા લ્તમ એ તે નિત્યમ પ્રથમિતિ,

#### ૧૯. પંચપરમેષ્ઠી ધાતની ઇંચ ૭ ની

લેખ-સં. ૧૫૮૮ જ્યુંષ્ઠ વદી ૪ બુધે શ્રી મુળસંધે ભ૦ શાનભાષણ તત્પકે ભાગ શ્રા વિજયકોતિ. તત્પકે ભાગ શ્રી દેશભાગંદ ગુરૂપદેશાત્ હું મહ જ્ઞાતીય શ્રેં કળા ભાર્યા માહીસું સુત સાઇયા સામા વરવા એતે શ્રો વાસપજ્યમ્ નિત્યમ્ પ્રણુમતિ.

૨૦. રતત્રય ધાતુના ઇંચ છ ના.

લેખ – સં. ૧૫૬૯ વર્ષે વૈશાખ વદ ૧૧ રવી શ્રો મળસ'ધે· ભ૦ શ્રી વિજયકોર્તિ માં. મૃલુ લા. કૃતિમદે સુત કાહના નિત્યમ્ પ્રશમતિ.

૨૧. પંચપસ્મેષ્ઠી ધાતના ૭ ઇંચના.

લેખ-સં. ૧૫૧૯ વર્ષ માલ સદી ૧૩ બધે શ્રી કાષ્ટાસંઘે ભ૦ શ્રી સામકોર્તિ ભ: પ્રતિષ્ઠિતમ નારસિંહ શાતિય ભલ્લા છાદાજ ગાત્રે શ્રે. અમરસી ભારુ સત હીરા શ્રી તેમિનાથ બિંબમ નિત્યમ્ પ્રસમિતિ.

૨૨. પંચપરમેકી ધાતના ૭ ઇંચના.

લેખ – સં. ૧૫૩૧ વર્ષ વૈશાખ વદી ૮ શુક્રે શ્રી કાષ્ટાસંઘે. નંદીતટગચ્છે શ્રી સામકાર્તિભઃ શિષ્ય શ્રી વીરામન સકતેઃ પ્રતિ-િલ્લમ નરસિંહ દાલિય કંકલોલ ગાંત્રે શ્રે. કાસા ભાવ મનક સત્ શ્રી સીતલનાથ ખિર્મ નિત્યમ પ્રણમિતિ.

ર ૩. પંચપરમેછી ધાતના ૬ ઇંયના.

લેખ—સં. ૧૨૫૪ વર્ષ ચત્ર વદી પ ગરો......

૨૪. પંચપરમેષ્ઠી ધાતના ઇચ છ.

લેખ-સંવત ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટા સર્વે ભાગ શ્રો વિશ્વમેન તo. પ, ભાગ શ્રી વિજયકર્િલ ભાટઉરા દ્યાતીય શ્રેષ્ઠ જુફાબાઇ માણીકી પુત્ર શ્રે. રાયા શ્રે. લક્ષ્મણ શ્રે. રાજપાળ ભાગ હવીકે પુત્રી વરભાઇ સહજપાળ ભાર્યા અજાદે

૨૫. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુનાં ઇંચ ૧૧ ના.

લેખ-સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે માલ વદી ૮ સોમે શ્રો કાષ્ટાસ ધે ન દીત્ર ડગરછે વિદ્યાગણે ભુગ શ્રો સામકીર્તિ આચાર્ય શ્રી વીરસેન સહિતઃ પ્રતિષ્ઠિતઃ નારસિંહ જ્ઞાતીય ષડનહણ ગૌત્રે શ્રા ે ....નરદે ભા**૦ યદનુ સૂત માધત્ર ભાર્યા પાંત્રી પુત્ર** ર આસ**ધર** ભાલા ભાગ ગાર્વિંદ ભાગ કુતકદે સુત પાસર શ્રે. માધા શ્રા અતંત-નાથ સહિતમ ચતુર્વિ શતિકા પ્રણમતિ.

રદ પાર્શ્વનાથ ધાવતા ૩ ઇંચ ૭ ફેરાવાળા. લેખ – સંવત નથી. મળસંઘે વંચાય છે.

રહ ધાતની પ્રતિમા ૩ ઇંચ ઉપર બદામડીવાળો.

લેખ—સં૦ નથી. કાષ્ટાસંઘે ભ૦ પ્રતિષ્ઠિતમ

ર. પાર્શ્વાથ ધાતના ઇંચર ના.

લેખ--સંવત નથી પણ મલ્લીબ્રુષણ લક્ષ્મીચંદ્ર શ્રી મૃળસંઘે છે.

ર૯ રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની છેય ૧૧ ની.

લેખ—સંવત ૧૫૦૫ વૈશાખ સદ ૧૦ હું પડ શાંતિ શ્રો મૂળસ ધે સરસ્વતિગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી પદ્માં દી દેવાઃ તત્પ૦ ભ૦ શ્રી સક્ળકીર્તિ દેવાઃ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્ર**ી વિમળે'** દ કીર્તિ ગુરૂપદેશાત શ્રે સં...

૩૦. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૪ ઇંચના,

લેખ—સં∘ ૧૫૩૩ વર્ષે મા**૦ સુ**૦ ૭ ઝુધે શ્રી કાષ્ટ્રાસ ધે ભ૦ શ્રી સામકીતિ<sup>e</sup> શ્રા વીરસેન ગુરૂપદેશાત્ **નારસિંહ** જ્ઞાતીય સં૦ સૂરા ભાર્યા માકુ પુત્ર રાધવ ભાવ જીવાળાઇ પુત્ર કારાપિતમ્.

**ગર. ધાતુની પદ્માસન પ્રતિમા** ખરામડીયાળા ક ઇચની. લેખ-સં. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસંઘે - ભાગ વિશ્વનો ...

ડર. પંચપરમેષ્ઠી ધાતુતા ઈચ દૃૃૃા ના

લેખ-સં. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસ થે લ૦ શ્રી વિશ્વસન ત પ. ભ વિજયકીર્તિ ભટઉંસ (મેવાડા) દ્યાતીય શ્રે જાડા ભાર્યા માશિકી પુત્ર શ્રે. રામા શ્રે. લક્ષ્મણ શ્રેગ્રાજપાલ ભાગ હર્ષાદે પુત્રી વરળાઇ સહજપાલ ભા૦ અજાદે સંઘ ભા૦ તા ક. નિત્યમ પ્રશમતિ.

૩૩. રત્ત્રય ધાતના ઇંચ ૭ ના

લેખ-સં ૧૫૬૯ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૧ રવી શ્રી મૂળસંધે ભુ શ્રી વિજયકાર્તિ ગા. મૃલૂ ભાગ કૃતિગદે સુત કાહના નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

૩૮ રત્નત્રય ધાતુના ઈચ ૪ ના.

લેખ સું. ૧૫૩૫ શ્રી મુળસાંધે ભાગ શ્રી ભાવનકીર્તિ ત. ૫. ભાગ નાન છવા ઉપદેશાત ગાતમથા નિસમ્ પ્રાથમિત.

૩૫. પદ્માસન ધાતુના—ચિન્દ્ર ધસાઇ ગયું છે, ઇંચ ૪ ના લેખ-સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વંશાખ સર ૧૩ બુધ પાડાનું ચિન્હ. શ્રી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશ ત હું ખડ જ્ઞાતીય શ્રેષ્ઠી જગપાળ ભાગ કળી તયો: પુત્ર ધારા વાસુપુજ્ય ત્રિંત્ય કારાપિતમ.

૩૬. પાર્શ્વનાથ ધા<u>ત</u> ૭ કેશ સહિત ૪ ઇંચતી.

લેખ-સં. ૧૬૦૭ મા. સદ પરતી શ્રાકાષ્ટ્રાસધે લ૦ વિશ્વસેન. ભ • વિજયકીર્તિ, ભ • વિદ્યાભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસોંગપુરા તાતીય શ્રેવ શાણા ભાર્યા લીલા..... પ્રશ્તતાટર ગાત્રે.

૩૭. કુષ્ણ પાપાણ ખડ્યાસન પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૯ ની પ્રાચીત લેખ નથી.

ક૮. ચૌમુખી ધાતૃતી પ્રતિમા ૭ ઇંચની

લેખ-સં. ૧૫૩૪ વર્ષે......મૂળસાધે ભાગ ભારતકીર્તિ, ભાગ ત્રાનભૂષણ.

૩૯. રત્નત્રય ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ૪ ની

લેખ — સં. ૧૫૩૫ શ્રી મૃળસંધે શ્રો ભુવનકોર્તિ ભાગ ગ્રાન-'ભૂષણુ ગુરૂપદેશાત્

૪૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેચુ સહિત ઊંચો ઇંચ ૪ લેખ – સં- ૧૫૬૧ કાષ્ટાસંઘે ફડીયા…દાસ ભા…પ્રખ્યુમતિ.

૪૧. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૪ ઇંચની

લેખ—સં. ૧૫૩૧ માત્ર વદી ૮ સોમે શ્રી કાષ્ટાસંઘે **લ**૦ ંસામકોતિ<sup>\*</sup> પ્રતિષ્ઠિતમ્ **નાગર** શ્રા હાષા ભાર્યા–ધારૂ.

૪૨. પા<sup>ક્</sup>ર્યનાથ ધાતુની ઇંચ ૪ નો

લેખ—સં. ૧૫૭૧ ફાયણ સુદ ૭ સુધે શ્રી કાષ્ટાસ'થે શ્રી -વિશ્વસા મેવાડા જ્ઞાતીય શ્રેષ્ટ પરવત……કારાપિતમ

૪૩. પદ્માસન ધાહુતી છ ફેચ્યુ સહિત ૩ ઇંચતી લેખ—સં. ૧૬૭૧ વર્ષે માધ વદી—**કાષ્ટાસંચે……** 

૪૪. શાંતિનાથ ધાતુના પદ્માસન ઇય ૩

ે**લે ખ— ધસા**ણ ગયા છે. પ્રાચીન,

૪૫ પદ્માસન ધાતુના આદિનાય ૪ ઇંચ

લેખ-સં. ૧૬૮૬ વેષે વૈશાખ વદ ૩ કાષ્ટાસંવે .....

૪૬. ચૌત્રીસી ધાતૃતી ૪ ઇંચતી.

લેખ—સં. ૧૧૨૬ કા. સુ ૭ વિશ્વમેન.....

૪૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ ધાતુ. ફેલ્યુ ખંડિત છે. અધે પદ્માસન છે. 'કમળાસન છે. લેખ નથી. ઘણી પ્રાચીન છે.

૪૮. કૃષ્ણ પાષા**ણ પદ્મા**સન પાા ઇંચતો. ક્રેશરિયાજી પત્થ**ર** લેખ લસાઇ ગયા છે. પ્રાચીત.

૪૯. કૃષ્ણ પાષાણુ પદ્માસન ઇચ પ ની. લેખ નથી. કેશરિયા-છતા પતથર. ૫. યંચપમમેષ્ઠી ધાતના ૭ ઈચના

લેખ-સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મહા સદ ૧૧ રવી શ્રી મૂળસંધે ભ• શ્રી जानभूषण त. પ. અ. વિજયકીર્તિ ગુરૂપદેશાત હંમડ जातिय શ્રે. પરાટે લા. યાજમાં સુત સમધર લા. જીવણી સુરા જાૂડા એતે નિત્યમ પ્રભમતિ.

પર, ખડગાસન ધાતની પ્રતિમા ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

પર. સંકેદ પાષાજા પદ્માસન…પ ઈંચતી.

લેખ -- ધમાદ્ર ગયા છે.

પર અહે પદ્માસન રતાશ પડતા રંગની પ્રતિમા ગા ઇંચની પ્રાચીત લેખ નથી.

પ૪. સરસ્વતિ ધાતુના ગા ઇંચના કુકડાનું આસન લેખ નથી. પપ ચાંદીની પ્રતિમા યાર્ધનાયજ ૩ ઇંચની.

લેખ-મં. ૧૮૪૦ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૩ ... ...

પર, પદ્માવતી ધાતુતા. ૪ ઇંચના સં. ૧૮૦૪ ના

પહું પદ્માવતી ધાતુના પ ઇંચના સં. ૧૪૭૩ ના વર્ષે માહા વદી ૧૩ આદિતવાર નરસિંગપુરા વાનાદ્રુણી ગાત્રે.

પડ. પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ પ ના.

લેખ-મં ૧૬૭૧ વર્ષ પૌષ વદી ૧ ગરી કાષ્ટાસંધે ભ૦ ઋોભ્રષણ.....પ્રણમતિ.

પદ. પદ્માવતી ધાતુના ધેચ ક ના.

દ્યેખ શ્રી મૂળસંવે ભાગ મલ્લીભૂષણ, અમર...સંવત નથી.

६०. પદ્માવતી ધાતુના ઇંચ ૪.

લેખ સં. ૧૯૪૪ મહા સુદી ક ગુફવારે.

**૬૧. પદ્માવતી ધાતુના પ ઇચના, લેખ નર્ચી.** 

દર. ચોવીસી ધાતુની ૪ ઇંચની. લેખ નથી.

૬૩. અર્ધપદ્માસન ધાતુનો ૩ ઈચના કમળાસન લેખ નથી.

૧૪. અર્ધ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ૩ ઇંચની. લેખ નથા.

૬૫. **પંચમેરૂ** સરેદ આરસના ઉંચાઈ ઇંચ ૪૭.

લેખ—સ. ૧૯૪૪ ના માગશર સુદ ક ને વાર ગુરૂ કાષ્ટ્રાસં લે મુગ્છ નંદીતટ શ્રી પંચમેર પ્રતિમા કરાવીને આ મહાવીર સ્વામીના દહેરે પંધરાવ્યા છે. વીસા મેવાડા શા. માતીયંદ ગાપાળદાસની ભાવો ખાઇ રામકાર તથા શા. માણેક્યંદ જીવણદાસ મળી ખંને જણાયે પંધરાવ્યા છે. અંકલેશ્વર મૂળસંથે ભાદારક શ્રી કનક-ક્રીતિ ઉપદેશાલ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ભગ્શ્રી અમરેન્દ્રની આમ્તાયે

ક્ક**. સ્ફ્રેટીકની પ્રતિમા** અર્જી પદ્માસન—પ દ'ચની લેખ—નથી.

૬૭. સ્કટીકની અર્ધ પદ્માયન પ્રતિમા ૫ ઇંચની લેખ – નથી. ↔

૬૮. ખડ્ગાસન રફટીકની પ્રતિમા ૫ ઇચ**ની** 

લેખ---નથી.

**૬૯. રફટીકની અહ**ે પદ્માસન ૩ ઇંચની

લેખ—નથી.

૭૦. ચૌમુખી રફટીકની પ્રતિમા ઊચી ઇચ ૩ ની લેખ – નથી.

૭૧. સ્ફેટીકની પ્રતિમા —અહંપદ્માસન ૧ા ઇંચની ૭૨. આરસની પ્રતિમા પદ્માસન ૨ાા ઇંચની . લેખ—નથી.

૭૩. કૃષ્ણ પાષાભુતી પદ્ધાસન પ્રતિમા ક ઇંચની કેશરિયાજનેક પત્થર, લેખ ધસાઇ ગયા છે.



waya xxaqqaya xxaqq

શ્રી ૧૦૦૮ ચિંતામ**ણી** પાર્ધાનાથ**ની પ્રતિમા** અંકલેશ્વર, ૪૮ ઇન કાચા અતીવ પ્રાચીન ( જુઓ પાનું ૨૭૩)

acaean nacaean na a



· 是是是是是是是是是是是是是是是是是一种是一种是一种是一种的。

શ્રી ૧૦૦૮ નેમિનાથ સ્વામી મૂલનાયક **અંકલેશ્વર.** તથા ખીજ પ્રાચીન પ્રતિમાએ!. ઊંચાઇ (ળુએ પાતું ૨૮૪.) ર૮ ઇંચ સં. ૧૮૪૨ ની

**利尼利尼利尼利尼利尼利尼利尼** 

૭૪. કુષ્ણ પાપાણ પદ્દમક્ષત રાા ઇંચતી ક્ષે ખ-નથા.

૭૫. પદમાસત પ્રતિમા ધાવતી. ૨ Bચતી એ બાજાથી શિખર આકારે ખધ શાય છે. ઉપર ભ**ુ પદ્દમન** દો કા. દેવજ લખેલ છે.

છદ. પદમાવતી સકેદ આરસનો ઇંચ ૨૨ ઉંચી

લેખ-ાાકુ ગા સ્વસ્તિ શ્રીમત નૂપતિ ક્રમાર્કે સમયાતીત સંવ-ત્સરાણામ સં. ૧૮૮૬ વર્ષ શાકે ૧૭૫૨ પ્રવર્તમાને ઉત્તરાયણ ગતે શ્રી સમેદાશખર ગિરી માથ માસે શુકલ પક્ષે તિથી પ ભુગુવાસરે.

હહ. જૂતા પાપાણની (કાળાશ પડતી) ક+પ=૧૧ પ્રતિમાએક અહ<sup>ર</sup> પદ્માસન ૧૧xux૧ા લેખ નથી.

૭૮. કુંગ્સ પાલાસ પદ્માવતી ઉચાઇ ઇંચ ૧૦ લેખ નથી પ્રાચીન.

૭૯. કૃષ્ણ પાવાણ પદ્માવતી ઉંચાઇ **ઇંચ ૧**૧ા લેખ નથી.

૮૦. શિખરજીના માટા પટ લાલ રંગોન સાનેરી કપ+૭૫ 🗳 🕰

૮૧. ક્ષેત્રપાળ-૧૨ ઇંચના.

૮૨. ક્ષેત્રપાળ-૯ ઇંચના.

### ચાંદીના યંત્રો.

૮૩. ચાદીનું યંત્ર સાલહકારણનું - ક ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૮૬૭ મા**હા સુદ્ર ર સનેઉ શ્રી** પૂળસંઘે **જાતે**. દહેરે ભાગ શ્રી વિદ્યાન દી તત્પટે ભાગ શ્રી દેવેંદ્રકોર્તિ ત. પ. ભાગ શ્રી વિદ્યાભ્રષણ પ્રશમતિ.

૮૪. ચાંદીનું યંત્ર દશલક્ષણનું પા ઈંચનું.

લેખ—સં. અમરચંદ **ખ્યાયક દશ અ**પવાસ વતાલાપનુ**મ** મં. ૧૯૮૦ વીર સં. ૨૪૫૦ ભા. સુ. ૧૪.

૮૫. સમ્યગ દર્શન યાંત્ર ચાંદીતું ક ઇંચતું.

લેખ-વીર સંવત ૨૪૫૩ જેઠ સુદ ૧૫ છુધવાર રૂખમણી ત્રેમચંદ હીરાચંદની વિધવા ધ**શીયાશી**.

૮૬. ચાંદીનાં રૂપિમાંડળ મંત્ર ૯ ઇંચનું.

લેખ-ધનલક્ષ્મો કે. લા. પા. ની પુત્રી.

૮૭ દશ લક્ષણ યંત્ર ચાંદીનું દુ ધ્રેચનું.

લેખ-નાયુભાઇ માણેકમંદ તથા અમરચંદ માણેકચંદ દશ-લક્ષણથી મહાવીર સ્વામીને દહેરે મુક્યું. અંકલેશ્વર વીર સં. ૨૪૬૨.

૮૮. સાલહકારણ યંત્ર ચાંદીનું જાા ધેંચતું.

લેખ—સં. ૧૮૭૨ વર્ષ શ્રાવણ વદી ૧૩ શુક્રે કાષ્ટાસંધે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યામણે ભ૦ શ્રી રામસેનાન્વયે ભ૦ શ્રી સરેંદ્રકોર્તિ ઉપદેશાત અંકલેશ્વર વાસ્તવ્ય સંધવી વીરચંદ સુત નારણદાસ ષાહશકારસ પ્રસમિત

૮૯. ચાંદીનું દશ લક્ષણ યંત્ર-મા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૯૮૦ વીર સં. ૨૪૫૦ ભાદપદ સુદ ૧૪ શા. 'ઉદયચંદ ખૂબચંદના પત્ની અ. સૌ. મંત્રળાગૌરી દશાપવાસ વૃતને विद्यापन.

૯૦. સિંદ યંત્ર ચાંદીનું ઇંચ જાા ને.

લેખ--પુષ્પકાંત નગીનલાલના સ્મરણાથે<sup>૧</sup> મહાવીર સ્વામાના મંદિરે મૂક્યું છે.

૯૧. અનંત વર્ત યંત્ર ચાંદીનું ૪ ઇચનું.

લેખ-- અનંત વત ઉદ્યાપનમાં મુક્યું છે. સં. ૨૦૧૪ના ભાદરવા अद १४ ने राज.

હર. અનંતવ્રત મંત્ર ચાંદીતું ૪ ઇચતું. અનંત વ્રતના ઉદ્યા-પાનમાં સુકયું છે. સં. ૨૦૧૪ બાદરવા સુદ ૧૪

૯૩. ચાંદીનું ચારસ યંત્ર સમ્યક ચારિત્રનું ૧૩ કાંઠાનું.

લેખ—સં. ૧૯૮૯ વૈશામ સુદ ૬ શા. નગીનલાલ તેમચંદ હીરાચંદના પુનમાં રા. ૧૩ા ભાર.

૯૪. હીં ના ૯ કાઠાનું ચાંદીતું યત્ર રાા×ર ઇચનું.

હ્ય. ૐ હીં હ કાહાનાં ચાંદીનાં યંત્ર શા×શા નં.

હ્દ. હીં નં ૯ કાઠાનાં ચાંદીનાં યંત્ર રા×રા નં.

૯૭. હોં તું ૯ કાઠાનું ચોદીનું યંત્ર ર×રાા નું.

૯૮. થાંદીના સીક્ષો ગા ઇંયના ઉર્દ લખાશના સર્ય ચંદ્ર જેખાય છે.

૯૯. ચાંદીના સોક્કો ગા ઇંચના સૂર્ય ચંદ્ર તે ઉર્દ લખાસ છે. ૧૦૦. ચારસ ચાંદીના સીક્કો ગાા ઇંચના ઉર્દ લખાસ છે.

૧૦૧. ચાંદીના માંદલીયા બે-૧ ત્રાળ, ૧ ચારસ ઇંચ ૧ ના તાંબાના યંત્રો.

૧૦૨. સાલહકારણ યંત્ર છાા ઇચતં. લેખ-કાષ્ટાસંધે સં. ૧૯૬૫ ભાદરવા સદ ૯ બામે.

૧૦૩. દશ લક્ષણ ધર્મ ૬ ઇચતું.

લેખ – સં. ૧૬૨૩ વર્ષે જેઠ સદ રશતી મૂળસંધે ભગ્સમતિ-જીતિ ગરપદેશાત ત્રે૦ કરણ ભાગ ગંગાદે, સત નારાયણ રાજમલ નિત્યં પ્રશામતિ.

૧૦૪. શ્રી કલિકંડ યંત્ર-૭ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૯૦૫ વર્ષે શાકે ૧૭૭૦ કાર્તિક માસે શકલપક્ષે ૧૪ શક્રવાસરે કાષ્ટાસંધે નંદીતટગચ્છે વિદ્યાગણે શ્રી રામસેતાન્વચે તદનકમેણ ભાગ શ્રી સુરેં-ઝક્યાર્તિ છ ત. પ. ભાગ શ્રી દેવન્દ્રશ્યતિ તસ્ય ઉપદેશાલ મેવાડા વીસા શાલીય અંકલેધર વાસ્તવ્યે સંઘવી સાકેરચંદ તસ્ય ભાર્યા ચંપાત્રાઇ તયાઃ પુત્ર તારાચંદ સાંધવેના કારાપિતમ યંત્રમ સ્વ કર્મ ક્ષયાયમ ાાવા

૧૦૫. સિહ્ધચક્રયંત્ર-૭ ઇંચનું.

સં. ૧૭૧૭ વર્ષે વે. વ. ર સોમે શ્રી મળસ'થે સરસ્વતિમચ્છે માલા. મારો શ્રીકંદકંદા૦ શ્રીપદ્માનંદી ત<sub>ે</sub> પ<sub>ન</sub> ભાગ શ્રી દેવેન્દ્રકો તિ<sup>\*</sup> હપે-શાત્ હું મડ.....

૧૦૬. સાલહકારણ યંત્ર- ઇંયનું.

લેખ—સં. ૧૫૮૮ વર્ષે મૂળસધે વિદ્યાન દે મલ્લી ભ્રુષણ ભ. લક્ષ્મીચંદ.....

૧૦૭. સાલહકારણ યંત્ર-મા ઇંચનું.

લેખ--૧૫૮૮ ના ઉપલાજ લેખ છે.

૧૦૮. દશલક્ષણ યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૫૯ વર્ષ જેઠ માસે સુ. ૫ સામવારે મૂળસંધે-સિંહપુરા.....

૧૦૯ સમ્યક્યારિત્ર યંત્ર-૫ ઇંચનું, લેખ નવી.

११० सम्यग्रान यंत्र-५ ध्यतुं.

સં. ૧૯૦૫ વર્ષ શાક્રે ૧૭૭૦ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ દેવેંન્દ્રક્રીતિ ઉપદેશાત.

૧૧૧. અનંતવત યંત્ર ક ઇંચ લેખ નળી.

૧૧૨. ૐ હીં યંત્ર-૭ ઇંચન

૧૧૩. કુંડલો યંત્ર ૐ હીં –૪ ઇંચનું.

૧૧૪. ઘમાઈ ગયેલું ૩ દંચનું યંત્ર.

૧૧૫ સ્વર મંત્ર હાય ધૈયત .

૧૧૬. સ્વર યત્ર રાા ઇંચતું.

૧૧૭ પાર્શ્વનાથ પદ્માવતી યંત્ર (ચિત્ર સાથે) પા ઇંચનું

૧૧૮. અજીતનાથ યંત્ર ફાેટા સાથે ચાેરસ ૪x૪

૧૧૯. ૐ હીં વિષદ્ધરાસુ યત્ર.

૧૨૦. 🎏 હીં ફ્રી. યંત્ર ૪×૪

૧૨૧. ૐ હોિં શ્રી યંત્ર ૩×૨ાા.

૧૨૨. ૨૦ કાંઠાનું હાથોનું યત્ર ઉપર ૐ હીં શ્રી એક હતું ઉ નમઃ સ્ત્રાહા લખેલું છે. ૧૨૩. ૭ કાડાનું યંત્ર ૐ હીં મા ક્રી" ન પદ્દમે.

૧૨૪. ૐ હીંક્લીં અંનમઃ

૧૨૫ ત્રિકાસ અને બળદનું યંત્ર.

૧૨૬. ત્રિકાેણ ૨૧ કાેઠાનુ યેત્ર.

### ધાતનાં યંત્રા.

૧૨૭, ચરણ પાદુકા ચારસ પ×૪ જળવત આશરે.

લેખ—સં. ૧૪૮૮ વર્ષે વૈશાખ માસે શ્રી મળસંધે ભદારક શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી પદ્માતં દી ભાગ શ્રી દેવે કડી તિ ત પા. ભાગ શ્રી વિમલે દ્રકીતિ ત. પ. ભાગ શ્રીશભાચંદ્રસ્ય ભ્રાતા સકલકાર્તિ ...

૧૨૮. સિહ્રચક્ર યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૬૧૨ માધ સુ-૧૦ ગુરી મુસસંધે ભાગશાભયંદ્રી-પદેશાત શ્રી હાંસા ભાગ ગણી...

૧૨૯. સમુદ્રતીર્થ નામ યંત્ર ક ઇંચનું.

લેખ – સં. શાકે ૧૫૬૧ ધર્મ ચંદ્રીપદેશાત બધેરવાળ જ્ઞાતિ.

૧૩૦. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ક ઇંચન

લેખ—સં ૧૭૩૨ વર્ષે વે. વ. ૬ ગરી મળસંધે ક્ષેમકીતિ ગુરૂપદેશાત...

૧૩૧. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ૬ ઇંચન

લેખ—સં. ૧૬૮૫ કા. સ. ૨ રવી મૂળસ ધે ભ. પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્ ૧૩૨. વરૂઅદેવ દેવી યંત્ર ૫ ઇચિનું.

લેખ – સં. ૧૬૬૬ ચૈત્ર વદ ૧૩ કાષ્ટાસ ધે ભગ્બીભૂયઅ પ્રતિ. ૧૩૩. કલિકુંડ યંત્ર પા ઇંચતું.

ક્ષેખ – સં. ૧૫૩૧ મૂળસંધે વિદ્યાનંદી દેવેન્ કારાપિતમૃ. ૧૩૪ સાલહકારણ યંત્ર પ ઇયત્.

ા ક્રોખ-સં. ૧૯૪૬ ફા. વ 🕻 ઢાષ્ટ્રાસંક્ષે ભાગસરેંદ્રકોર્તિ'...... ૧૩૫. સમ્યગ્ જ્ઞાન યંત્ર પંઇત્મનું.

લેખ—સં.૧૬૬૫ માહા વદ ૮ ગુરો મૂળસંવે વાદીભૂષણ શરાપદેશાત……

૧૩૬. સમ્યક્ત યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૬ વે. સુદ ૬ શનો મૃળસંધે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાલ્ ૧૩૭. દશ લક્ષણ યત્ર પાા ઇંચનં.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ મા. વ. ૪ રવિ મૂળસંધે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાત્.

१३८. सम्यम ज्ञान यंत्र.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વર્ષ કા. સુદ ૩ સોમે મૂળસાંધે પદ્મનાંદીઃ સુરૂપદેશાત્.

૧૩૯. સિદ્ધક યંત્ર ૭ ઇંચનું.

ક્ષેખ-નથી.

૧૪૦. અનંતવત યંત્ર ચારસ.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ નચેષ્ઠ સુદ ૨ શુક્રે મૂળસંધે ३૫૭૦ ક્રીકા પ્રથમિતિ.

૧૪૧. દશ લક્ષણ યંત્ર ૭ ઇંચનું.

લેખ – સં. ૧૭૨૨ ઉપલાજ લેખ છે.

૧૪૨. સિદ્ધ માંત્ર ૭ ઇંચનું.

લેખ-- સં. ૧૬૮૫ વર્ષે મૂળસંધે પદ્મનંદી ગુરૂપદેશાહ્

૧૪૩. ૮ કાેાનું યંત્ર.

લેખ-સં. ૧૭૪૭ વર્ષે કાષ્ટાસધે ભ૦ ઇન્દ્રસૃષણ શિષ્ય....

૧૪૪. કાંસાનું યંત્ર-કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષે વૈ. સુ. ૧૩ રવૌ મૂળસાંઘે વાદીભૂષસ્ક્ર સુરપદેશાત્-કલિકુંડ યંત્રમ્, નિત્યં પ્રસ્કુમતિ.

૧૪૫. સફેંદ પાષાષ્યુની અત્યંત પ્રાચીન ખંડિત પ્રતિમા જે રામકુંડના તળાવ પાસેની ટેકરી પરથી મળેલી તે પાંચ છ વર્ષથી અત્રે છે. ઉંચી ઇંચ ૩૫. પદ્માસન છે. લેખ નથી, ચેર્યા કાળની જ્યાય છે. મુખ સુંદરાકાર બબ્ય છે.

૧૪૬. શાસન દેવીના સ્તંભ લાકડાના છે. ઉપર પતરૂં મહેલું છે. આશરે ૧૦ કુટ ઉચેા છે.

૧૪૭. આરસની મૂર્તિ સફેદ અંખીકા દેવીની ઉંચી ૯ ઇંચનો નીચે શ્રી અંબિકા વાસી તથા કારિતા

૧૪૮. પદ્માવતી ધાતાનાં ક ઈંચના.

સં. ૧૬૮૧ કા સ. ૧૦ રવી ભા• ચંદ્રશતિ ભદ્રપુરા ગ્રાતિય નદીશ્વર ગાત્રે સં. કેશવ બાર્યા રામળાઇ......

૧૪૯, ચાંદીના ક તાનાં યંત્રો.

૧૫૦. સિદ્ધની પ્રતિમા ૯ ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૯૪૪ મહા સુદ દ મુરૂ શા, પ્રેમચંદ રીખવચંદ प्रतिष्ठित ज्ञाति वीसा मेवाडा.

૧૫૧. પંચમેર ધાતાના ઉંચાઇ ઇંચ રદ.

લેખ—સં. ૧૯૨૭ ના **મહા સુદ ૧૭ શા. જવેરચંદ** લા**લચંદ** તથા શા. લખમીયંદ જીવણદાસ શ્રી અંકલેશ્વરવાલા.

અત્રે હસ્ત લિખિત શાસ્ત્ર ૨૦૦-૩૦૦ છે. અત્રે બદારકતી યાદી. મેના વર્ગરે સાહિત્ય છે.



# અંકલેશ્વરના આદિનાય મંદિરના મૂર્તિ લેખેા.

લખ્યા તા. ૨૮-૩-૫૯

### **લેાયરામાં**.

મૂલનાયક કૃષ્ણ પાષાચા આદિનાથ સ્વામી, ઊંચાઇ ઇચ
 પદ્માસન લેખ નથી. ખળદનું ચિક્ષ અતીવ પ્રાચીત છે.

ર. પદ્મપ્રભ કૃષ્ણ માયાણ ઊંચાઇ ઇંચ ર૯ લેખ—નથી. પ્રાચીન છે. ચોથા કાળની કહેવાય છે.

રુ. કૃષ્ણ પાષાણ સુપાર્ધનાથ ઊંચાઇ ઇંચ ૩૦ લેખ—નથી. ચાેચા કાળની છે. ઘણી ભવ્ય છે.

૪. પાર્શ્વનાથ ધાલુનાં ઉચાઇ ઇંચ ૯ સાત કેણ સહિ :

લેખ—સં. ૧૬૮૩ વર્ષે ભાદપદ સુદ ૫ ગુરી શ્રી મૂળસંધે ભા રામકોર્તિ તત્પટ્ટે ભા શ્રી પદ્મનંદી ગુરૂપદેશ ત્ કુ હત્તરેશ્વર ગાંત્રે કા સાયા ભાર્યા પછતાદે સુત…એતે શ્રી પાર્શ્વનાથમ્ પ્રભામતિ.

પ. પદ્માવતી ધાલુનાં ૭ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૭૬૨ ના માદ્યા વદ ૭ શુકે શ્રી કાષ્ટાસંઘે શ્રી સુરેન્દ્રકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્. નરસિંહપુરા દ્યાતીય કંકાલાલ ગાત્રે સં. હીરા.....પ્રહામતિ.

ધાતુનું ચાવીષ્ટ્ર ઇંચ ૪ તું.

લેખ—સં. ૧૭૫૬ શ્રી મૂળ સંઘે......

છ. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ધાતુનું ઇચ છ નું.

**લેખ—સં. ૧૬૬૭ મૂળસંધે ભ**૦ વાદીભૂષ**ચુ** (ંહુ, સ. **ર**૫ચંદ.

૮. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ૫ ઇંચનું.

સેખ-સં. ૧૭૪૭ વૈ.....



અ'ક્લેશ્વરમાં ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ મ'દિરમાં શ્રી ૧૦૮ મુનિ મહારાજની ખડ્ગાસન મૂર્તિ લૅચા ઇચ ૧૯ સં. ૧૪૬૫ તી સંઘપુરા પ્રતિષ્ટિત (જીએ) પાનું ૨૭૨)

અ'કલેશ્વરના નેમિનાથ મ'દિરમાં શ્રી ૧૦૦૮

પાર્ધાનાથ સ્વા<mark>મી</mark> ચોમુખી કમળાસને **અહર છે.** ઊંચાઇ ઇંચ ૧૪. સિંદાસન સુંદર છે (જાઓ પાતું ૨૮૪.)

利於利於利於利於利於利於利於利於

દ. કલિકુંડ યંત્ર તાંખાનું ઇચ ૮ નું

લેખ-સ. ૧૬૬૭ વર્ષે વૈ. સુદ ૧૩ મૂળસ'ને વાદી સૂપલ્યુ ગુરુપદેશાત્ હુ. સં. ધર્મદાસ.....

૧૦. કલિકું કયંત્ર તાંળાનું ૮ શ્રચનું. લખ—સં. ૧૬૬૭ વેશાખ સુદ ૧૩ મ્ળસંથે (ઉપલાજ લેખ છે)

#### ઉપરના માળ ઉપર

૧૧. ચંદ્રપ્રભુ સફેદ પાષાએ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૮ લેખ—નથી. અતીવ પ્રામીન છે, ચોથા કાળની જેલાય છે. ૧૨. લ૦ પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાએની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪ લેખ—સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાળવાળા લેખ (માડાસા) ૧૩. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાએ ૧૫ ઇંચની

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળા લેખ.

૧૪. બ વપાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૧૧ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળા લેખ છે.

૧૫. પાર્ધાનાથ સફેદ પાષાથા ૧૦ ઈંચતી લેખ--સં. ૧૫૪૮ વાળોજ છે.

૧૬ નેમનાથ સફેદ પાપાણ.

લેખ—સં. ૧૫૪૦ વૈશાખ સુદ ૩ મૂળસંધે...

૧૭. ચોવીસી ધાતુની — ઉંચી ઇંચ ૧૧

લે મ—સં. ૧૫૭૨ વર્ષે ચૈત્ર વદી ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંઘે ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ ત૦ ૫૦ ભ૦ શ્રી વિજયકીર્તિ ગુરૂપદેશાવ....... આદિનાથમ્ પ્રણુમતિ.

૧૮. ચૌત્રીસી ધાજુની ૧૧તા ઇચના.

લેખ—સં ૧૫૬૧ વર્ષે ચૂત્ર વદ ૮ શી મૂળસાંઘે સા. ગમ્છે બઠ ત્રાણુ શ્રો કુંદ૦ ભ૦ સાકલકોનિંત, ૫. ભ૦ ભુવનક્રિતિંત, ૫. ભ૦ તાન મુષ્ય ત. પ. ભ૦ વિજયકીતિ ગુરૂ ઉપદેશાત્ હું ખડ જ્ઞાતિ માં... **-**ભાદિનાથ પ્રણમતિ.

૧૯ ચાલીષ્ઠં ધાતનું ૧૧ા ઇચનું

લેખ-સં. ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સદી ૧૩ રવી મૂળ૦ સ. ગ. ખ. મણે શ્રી કુંદકુંદા...ભા પદ્મનાંદી દેવા ત. પ. ભ. શ્રી સકલકોર્લિ દેવા ત. પ. ભ૦ વિમલે દ્રકીર્તિ ગુરૂપદેશાત હું બડ જ્ઞાતિ સં...... શ્રી શાંતિનાયમ પ્રણમતિ.

**ર**૦. ચેાવીસી ધાતુની ૧૦ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૫૨ વર્ષે જેઠ વદ **૭ શક્કે શ્રી મૂળસંધે સક**લ-કીર્તિ ..... હ'બડ નાતિય હરબાઇ પ્રશામતિ.

ર૧ પંચ પરમેકો ધાતના ૯ ઇચના.

લેખ—સં. ૧૫૮૮ વર્ષે જેઠ વદી ૪ સુધે શ્રી મૂળસંઘે બન્ ત્રાનભૂષણ...ભ૦ શભચંદ્ર ગુરૂપદેશાત હું થડ ત્રાતીય ખેરજા ગાત્રે શ્રી વાસપૂજ્યમ પ્રશામતિ.

રર. પંચ પરમેકી ધાતના ૮ ઇંચના.

લેખ—સં૧૫૩૫ માધ સુદી પ ગુરો શ્રી કાષ્ટાસુધે તં. ત. ગ. સામકોતિ<sup>ર</sup>...વીરસેન...નાંરસિંહ જ્ઞાતીય...પ્રથમિત.

ર૩. પંચ પરમેકી ધાતુના ઇંચ ૭ ના.

લેખ—સં. ૧૫૩૪ વર્ષે ફા. સુ. ૧ ગુરી શ્રી સકલકોર્તિ ભુવન-કીર્તિ નાનભૂષણ ઉપદેશાલ નાગદરા નાતાય...પ્રશ્વમતિ...

ર૪. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ઇંચ ૮ ના.

લેખ—સં ૧૫૪૦ વર્ષ વે. સુ. ૧૧ મૂળસંધે…શાન**ભૂષ**ણ સુરપદેશાત હું. ત્રાર શ્રેર જેસા ભાર.....સંભવનાથમ્ પ્રસ્મૃતિ.

૨૫. રત્તત્રય પ્રતિમા ધાતની ઊંચાઇ ઈંચ છા.

લેખ—સં. ૧૩૪૬ વૈ. સુ. ૧૦ પ્રથમિતિ.

રદ પાર્શ્વનાથ ધાતુના- આજુબાજુ ધરણેંદ્ર તે પદ્માવતી છે. ઉપાર્ધ પ ઇચ છે.

લેખ—સં ૧૬૮૧ વર્ષે કા. સદ ૧૦ રવી શ્રી કાષ્ટાસંધે નં. ત. મ. વિદ્યામણે...... મંદ્રક્રીતિ પ્રતિષ્ઠિત્મ સ્તંભ તીર્થ મેવાડા જ્ઞાતીય શા૦ દેવજ ભા.....ચિંતામણિ નિત્યમ પ્રસ્મિતિ.

૨૭. પદ્માવતી ધાતના ઊંચાઇ પાા ઇંચ.

લેખ—શાકે ૧૪૭૨ શ્રી. મા૦ સામે મળ૦ લ૦ ધર્મચંક…

૨૮. પદમાવતી ધાતના ૪ ઇંચના

લેખ-સં. ૧૮૦७.....

રહ. પદમાવતી ધાતુના ૪ ઇંચના.

લેખ-સં. ૧૪૯૧ વર્ષે મા. સુદ પ...સારંગદે...જિનસાગર...

૩૦ પાર્શ્વનાથ ધાતના પ ઈંચના ૯ કેણ સાથે લેખ – સં. નથી મળસંઘી છે

૩૧. પાર્શ્વાથ ધાત ૭ કેચ ઉંચા ઇંચ પ ના લેખ-સ. ૧૫ા૧ મળસંઘે ભાગ શ્રી સકળકીર્તિ પ્રથમિતિ.

**૩૨. પાર્શ્વનાથ ધાતુનાં ૪ ઇંચના.** 

લેખ-સ. ૧૫૯૫ વર્ષ વે સુ. હ ગુરી શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી વિદ્યાનંદી-મલ્લીભૂષ્ણ-લક્ષ્મીચંદ્ર......

aa. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ કેણ સહિત ૪ ઇંચના.

લેખ-સં. ૧૫૯૬ વર્ષેકા. વ. ૨ સોમે શ્રી કાષ્ટાસંધે નર-સિંગપુરા જ્ઞાતીય.....

**૩૪. પાર્યાવા ધાતુના ઇંચ ૪**૫ા.

લેખ- મં. ૧૫૩૦ વર્ષે માધ સદી ૧૧ શકે જેસવાલ-દાતીય.

34. પાર્શ્વનાથ ધાતુના 3 ઈંચના ૯ ફેપ્સ વાળા. લેખ સં<sub>ન</sub> નથી. કાષ્ટ્રાસ ધે....

૩૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશ્વના.

क्षेभ-स'. १५३० वर्षे'......

૩૭. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેપ્સ સહિત ૩ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૮૭ થઈ.

**ટ**ડ. પાર્શ્વનાથ ધાહેના હ કેસ સહિત રાા ઇંચના.

લેખ-સં. ૧૧ કર થયે મી રાજપાળ ઉપદેશાત.

૩૯. પાર્શનાથ ધાતના આ ઈચના લેખ નથી.

૪૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૨ ઇંચના. લેખ નથી.

૪૧ પાર્યાનાય ધાત ૧ ઈંચના પ ફેપ્સ સહિત લેખ નથી.

૪૨. આદિનાથ ધાતનાં પ ઇંચના પદમાસન.

લેખ-સં. ૧૫૭૦ પીષ વદી ૫ ભ૦ વાદીચંદ્ર...હું બડનાતિય...

૪ઢ. શાંતિનાથ પદમાસન ધાતના ૪ ઈંચના.

લેખ—સં. ૧૬૪૨ વર્ષે ક્ષા. સુ ૩ શુક્રે કાષ્ટાસંઘે–શ્રીભૂષણ પાતિશિતમ.

૪૪ પદ્દમાસન ધાતના ૪ ઇંચના મૂળસધે ભુ સકળકોતિ ... ાવિમળકીતિ<sup>\*</sup>.

૪૫ પદ્માસન ધાદાની જ ઉચની.

લેખ-સંવત બરાબર વંચાતા નથી પણ ૧૬૮૬ લાગે છે.

૪૬. પદ્માસન ધાતના ઉચ ૩

લેખ-સં. ૧૭૨૨ મૂળસંધે ભ૦ મેફચંદ્ર.

૪૭. પદ્માસન ધાતૃતી રાા ઇંચની

લેખ –સં. ૧૬૭૩

૪૮. પદ્માસન ધાતની ૨ ઇંચના અર્દ પદ્માસન ચંદ્રપ્રભ.

લેખ-નથી.

. ૪૯. પદ્માસન ધાતુના ૨ ઈયની

ક્ષે ખ--નથી.

૫૦-પદ્માસન ધાર્ત વાલ ઇચ.

લેખ-સં. ૧૫૭૪ મૂળસંધે.

પર પદાસન ધાહની ૧ા ઈચ્લી.

લેખ—નથી.

# સૂરત દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંશ્રહ. રિજ્

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

પર. રત્તત્રય ધાતુનાં છંચ ૪ાા ના

લેખ—સં. ૧૫૮૮ વર્ષે જ્યેષ્ઠ વદી ૪ સુધે શ્રો મૂળસંઘે...... શુક્ષચંદ્ર સુરૂપદેશાત પ્રભ્રમતિ.

પક પદ્માવલી ધાતુના ખડ્યાસન પાર્ધાનાથ ફેલ્યુ સહિત ૪ ઇચની.

લેખ --નથી.

પ૪. પદ્માસન ધાતુના રાા ઇંયના.

લેખ નથી.....

पप वरण पाइंडा धातुना रा। धेयना.

લેખ—સં. ૧૫૦૨ જેઠ સુદી પ શ્રી મૂળસંધે સમંધર *પ્રીકા* ભ૦ વિમલે દક્કીર્ત પાદુકા.

પક. કાળાપાપાણનું ચારસ યંત્ર ૮ કેાઠાનું ૧૨૫×૧૨૫નું લેખ—સં. ૧૩૩૪ વર્ષે ભાદ, સુ. ૧૨. બહુ વજનદાર છે.

५७ सिद्ध्यक्षयंत्र धातुनुं ५ ध्यिनुं.

લે ખ—સં. ૧૬૮૬ રા. વ. ૬ સામે મૂળસાથે ભ**ે શ્રી પદ્ધનાંદી** ગુરુપદેશાત હું. જ્ઞાતીય.. ...

૫૮. કળોકુંડ યંત્ર ધાતુ ૫ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે માગ. સુદ ૧૦ શુક્રે મૂળસંઘે...... વિદ્યાનંદી દેવા.....

પદ. સમ્યાગ્યદર્શન યંત્ર ધાતુનું પા ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષ વાદીભૂષણ ગુરૂપદેશાત મૂળસાંઘે હુ. શા. મેધરાજ……

૬૦. સમ્યગ્ જ્ઞાન યંત્ર પા ઇંચતું.

લેખ—સં. ૧૬૮૫ વેશાખ વદ ૧૩ રવી મૂળસંધે **પદ્ધનં**દી ગુરુ હું. શા……

દ્૧. સમ્યક્ જ્ઞાન યંત્ર ધાલુનું યા ઇચનું.

લેખ-સં. ૧૫૩૦ શ્રી મૂળસંધ શાનભૂષણ ગુરૂપદેશાલ.....

દર. સિહ્લચાર યંત્ર ધાતનાં પ કાંચનાં.

લેખ—સંવત ૧૫૩૦ ઉપલાજ લેખ છે.

દેક મેમ્યક સાત યંત્ર ધાહુનું પાદ ઈચતું.

क्षेण—संव १६८५ वैशाण वह १३ रवि भणसंबे **५६**भनंही ્રારુપદેશાત શા૦ પનજી ભા૦.....

દેષ્ઠ. દશસક્ષણ યંત્ર ધાતુનું જાા ઇંચનું.

લેખ—સંવત ૧૭૩૨ વર્ષ જેઠ સદ ૨ મળસાંધે ખંડેલવા**લ** અમાહાશિખર પ્રતિષ્ઠિતા

દપ. સમ્યગદર્શન ધાતુ હાા ઇંચનું.

**લેખ--૧૫**૬૨ વર્ષે.....

દદ સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર દાા ઇંચનું.

લેખ-સંવત ૧૬૮૬ પો. વ. ૧૧ મૂળસંધે મહીચંદ્ર ઉપદેશાત

૧૭. સમ્યગનાન યંત્ર ધાતુનું કાય છંચતું.

લેખ – સં. ૧૫૮૪ વર્ષે પાષ વદ ૧૧ ઝાઘે શ્રી મળા મધી ્રમહીય'દ ઉપદેશાત.

૧૮. સાલહકારણ યંત્ર-ધાતુ પા ઇચતું.

લેખ-સ. ૧૬૭૪ મૂળસંધે લ૦ લક્ષ્મીચંદ્રજી.

**૧૯. અનેત વત યાત્ર ધાતને ૧ ઇચને.** 

ક્ષેખ--નથી.

૭૦. સિહ્યક યંત્ર ધાતુનું દૃા છે ચનું.

લેખ—સં. ૧૬૮૩ વર્ષે માધ સુદ પ ગુરી શ્રી ઋળસંધે..... પદ્દમનંદી ગુરૂપદેશાત.

૭૧. સિદ્ધાંત્ર ધાતુનું ૫ ઇંચ.

લે ખ--નથી.

હર. સિદ્ધચાક યંત્ર ધાતુ-હાા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૦૨ વર્ષે ક્રાર્તિક સુદ ૧૪ શ્રી મૂળસધી ભા∙ થી સકળકોર્તિ, ભ૦ ભુવનકીર્તિ, ખ૦ જિનદાસ હુમઢ શાતીય.

**૭૩. સ્વરયંત્ર ધાત ૨ાા ઇ'ચન' ગાળ.** 

**૭૪. સ્વરયાંત્ર ધાતુનાં ૨ાા ઇંચ ગાળ** 

૭૫. સ્વરયંત્ર ધાત સા ઇંચનું ગાળ

છ દ. ચારસ યંત્ર તાંખાનું છા ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૬૫ વર્ષે વિશ્વસેન, રત્નકીર્તિ.....

૭૭. ૧૬ ક્રાહાનું લંભચારસ યંત્ર ક્રીંનું કાનડી ભાષામાં છે.

૭૮. પદમાવતી પાસ<sup>જ</sup>નાથ આકાર યંત્ર.

૭૯. પદમપ્રભુ ધાતુના ૪ ઇંચ

૮૦, પદમાવતા પાર્શ્વનાથ ચિત્રાકારે.

૮૧. પચ્ચીસ કાેઠાનું યાંત્ર, દરેક બાજાવી ૬૬ સરખા નંબર-વાળું કાા ઇચતું.

્ર ૮૨. હીં યંત્ર ચારસ ઇંચ ૨ાા નું.

૮૩. પાંચ કાેઠાનું ૐ હીં યંત્ર રાા ઇચતું.

૮૪. ક્ષેત્રપાળ રાા ઇચના



# અંકલેશ્વર (છ. બરૂચ પૂર્વે સુરત)ના ચિંતામણી પાર્શ્વનાથના દિ. જૈત મંદિરની પ્રતિમાના લેખા.

લખ્યા, તા. २८-३-५६.

ખડ્યાસન મૃતિ મહારાજની મૂર્તિ સફેદ પાષાણની ઉચાઇ ઇંચ ૧૯. નગત. એક હાથે કાણી ઉપર પછી તે એક હાથમાં કમંડળ છે.

લેખ—સંવત ૧૪૬૫ વર્ષ પૌષ સુરી ૬ રવી શ્રી સંઘપુરા જ્ઞાતીય શ્રંગ્ગીગા સુત શ્રેગ્ગાખૂ. મુનિતી આવી જીતી પ્રાંતમા આ જ્ણાય છે.

ર. સકેદ પાપાણ પદમપ્રભ કમળ ચિદ્ધ ઉચાઇ ૧૮ ઇચ.

લેખ-નથી ધણીજ પ્રાચીન છે ચાંચા કાળ જેવાજ જણાય છે.

3. અજીતનાથ સફેદ પાષાણ ઉંચાઇ ૧૬ ઇંચ પાંચ પ્રાતિહાર સિંહિત છે. પહેાળાઇ ૧૧ ઇચ છે નીચે પદ્માવતી ર હાથી ર વાલ વગેરે કાતરેલાં છે ધણી પ્રાચીત છે

લેખ—સંવત નથી. આટળા શબ્દ વંચાય છે. શ્રી હવા પ્રે. જી કુષ શ્રી લક્ષ્મી રાજશેખર પ્રશુમતિ.

૪. સફેદ પાષાણ નેમિનાથ ઊંચાઈ છે ચ ૨૧ લાંછન છે.

લેખ – નથી. ચાેથા કાળની સુંદરાકાર જણાય છે.

પ. સફેદ પાષાષ્યુ ખડ્યાસન પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ૧૪. ઉપર બે ચક્રતે એક બાજા હાથી વાધ વગેરે કાતરકામ છે.

લેખ-નથી. અતિ પ્રાચીત છે.

 કૃષ્ણ પાષાણુ પંચ પરમેષ્ઠોની મૃતિ લિંચાઇ ઇંચ ૧૨ાા નીચે પણ કાતરકામ¦છે. દેવી વગેરે જણાય છે. લેખ નથી. પ્રાચીન છે.

૭. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણું ૯ ફેંગ્યું સહિત ઉંચાઇ ઇંચ ૧૨ ક્ષેખ—સં. ૧૫૪૮ વૈશાખ સુદ ૩ જીવરાજ પાષડોવાળવાલા ક્ષેખ છે.



श्री १०८ म० सुरेन्द्रकीर्तिजी, अंकलेश्वर काष्ट्रासंघ नंदीनीगणना भट्टारक सं० १७४४-७३ मां थये**ढ एक** पुस्तकना हस्तृष्टिखित चित्र ऊपरथी. ૮ પાર્શનાથ સકેદ પાષાણ ૯ ફેલ સહિત જાયા ઉચ ૧૨. લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૯. સફેદ પાષાએ પદ્મપ્રસ ઉચી ઇંચ ૧૧.

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૧૦, ઝાંખા સફેદ પાષાચાની પ્રતિમા આદિનાયછ લેંચી ઇંચ ૧૦ શેખ-છે પણ ઘણાજ લસાઇ ગયા છે. ચિન્હ જણાય છે.

૧૧. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષણ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૦ સાત ફેશ સ.

લેખ-મં ૧૫૪૮ તાજ છે

૧૨. કૃષ્ણ પાષાણ પદ્માસન ઉચાઇ ઇંચ ૫.

લેખ-નથી રૂપભ ચન્હ છે.

૧૩. કુષ્ણ પાષાણ પદ્માસન ઊંચાઇ ઇંચ પ.

લેખ-નથી, ચિન્દ્ર પણ એાળખાતું નથી.

૧૪ કુષ્ણ પાષાણ પ્રતિમા પદ્માસન ઊંચાઇ ઇચ ૮ વિમલનાથ•છે. લેખ-સં ૧૮૪૩ વંચાય છે, વધુ વંચાતું નથી.

૧૫. ચરુસુ પાદુકા કાળા પાવાસુ ૪ ઇંચ જળવત આકાર. લેખ-શ્રી મુળસધે શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્ત્રપે શ્રી વિમલકોર્તિ પાદકા. ભાંયરામાં.

૧૬ શ્રી ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ પદ્માસન ઉચાઇ ઈંચ ૪૮. તપખીરીના રંગ. લેપ કરેલ છે. ઘણીજ પ્રાચીન છે. રામકંડમાંથી નીકલેલ ચાથા કાળની છે. કેચ ૭ છે.

૧૭ સફેદ યાવાણ પદ્માસન પ્રતિમા પદ્મપ્રભુ ૨૯ ઇંચના. દ્યેખ--નથી. અતીવ પ્રાચીન છે.

૧૮. સફેદ પાષાણ પદ્માસન પ્રતિમા શાંતિનાય ઉચાઇ ઇંચ પાદ લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૯. ધાતુની પ્રતિમા ત્રિમલતાલ ઊંચાઇ ઇંચ ર માંજીયાજ વાલ છે. 1

क्षे == भी मृष्यसंबे अ० श्री स्वनधीर्त तत्पट्टे अ० श्री ज्ञान-ભૂષણ ઉપદેશાત.

૨૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા પાર્શ્વનાથજ ૭ ફેપ્સ સહિત રાા ધ્રયનાં.

લેખ-ઋં મુળસાંથે ભાગ શ્રી ભાગનકીર્તિ ભાગ શ્રી જ્ઞાનભાષા ઉપદેશાત સંવત્ત નથી.

ર**૧. ચોમખી ધા**તુની પ્રતિમા ઉચો ઈંચ ૪

**લેખ—સં.** ૧૬૪૨ શ્રી મૂળસાંધે ભદારક શ્રી વાદિભાષણોત કારાપિતમ.

રર, સોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—સ' ૧૫૩૧ વૈશાખ વદી પ છાધે શ્રી મૂળસાંધે ભાગ શ્રી સકલક્ષીર્તા તત્પદે ભ૦ શ્રી ભાગકીર્તા રત. ૫. ભ૦ જ્ઞાન-ભ્રષણ ગુરુપદેશાત કાલ્ સહિતા ભાવ રતન સત નાથા, ભાવનાથી. **ઝદેષા.....શ્રી વર્ધે માન સ્વામી નિત્યમ** પ્ર**ણમ**તિ.

ર ૩. પદ્માવતી ધાતુના પાર્શ્વ. સહિત ઉંચાઈ ઈંચ પ

લેખ-સં. ૧૮૦૫ સદ ૫ વૈશાખ મધે ભ૦ શ્રી...પદ્માવતી ક્રાગપિતમ.

૨૪. ચાંદીના બે નાગ.

રપ રૂપિ મંડળ મંત્ર તાંબાનું ૧૨ ઇંચનું.

લેખ-મ' ૧૭૪૬ વર્ષે વૈશાખ મા. શકલ પક્ષે ૧૧ ગુરવાસર શ્રી મૂળમાં કે સુરુ સુરકે ખું ગુરુ શ્રી કુંદુર લારુ શ્રી કુમુદ્યંદ્ર, ભારુ શ્રી અલયચંદ્ર ભુ શ્રી શુભચંદ્ર, ભુ શ્રી રત્નચંદ્ર...નારાયણજી त्तस्य भार्योः....

રદ તાંભાનું યંત્ર ૧૧ ઇચનું ગાળ ૪૯ કાંઠાનું

લેખ-સ. ૧૬૪૯ વૈશાખ સદ ૫ અધે મળસંથે...રત્નકોતિ अअपदेशात् ड्रंभड रातीय.....

૨૭. દશ લક્ષણ યંત્ર છા ઇય તાત્રાનું. '

લેખ—સં. ૧૬૨૦ વશાખ સુદ ૧૫ શકે મૃણસાર્ધ......ભ૦ પ્રભાયંદ્ર ગુરુપદેશાત સિંહપુગ દાતીય સાંકીભાઇ......

૨૮. સાલદ્ધકારણ યંત્ર ગાળ ઇંચ આ નું

લેખ—સં. ૧૬૮૬ પૌ. વ. ૧૧ છુધ શ્રી મૂળમાંથે મધીચંદ્રો-પદેશાત્—સં. જીવરાજ……

ર૯. અનંત વત યંત્ર ૪x૪ ઇચતું. લેખ –સ∘ મૂળસંધે વિદ્યાનદો, મલ્લીભૂળગુ શ્રી લક્ષ્માચંદ

લેખ-સં. ૧૫૮૬ વર્ષે દુખડ ત્રાતીય શા. સામા જીવા...દેવદાસ.

૩૦. તાં માતું યંત્ર ૮ કાદાનું દાા ઇચતું.

લેખ-સં. ૧૬૮૬ પીય વદ ૧૧ મૂળસાંધે મહાચંદ્ર ઉપદેશાત્-સં.

૩૧. કલિકુંડ યત્ર તાંબાનું પ ઇંચનું.

લેખ—સં ૧૫૨૯ વે સુ. ૭ વિદ્યાનંદી દેવાઃ પ્રતિષ્ઠિતમ્ **શ્રા સિંહપુરા** વંશે શ્રેષ્ઠો નાથા ક્રેત કારાપિતમ્

૩૨. સાલહકારણ યંત્ર તાંખાનું ૭ ઇંયનું.

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈ વ. ૧૨ મૂળસંધે ભ**૦ મ**લ્લી**બૂપ**સુ ગુરૂપદેશાત્.....

૩૩. ૮ કાેઠાનું તાંત્રાનું યંત્ર. આ ધૈયનું.

લેખ—સં. ૧૬૪૫ વર્ષે વેં મુદ્દ ૫ છુલે કાષ્ટાસંધે.....

૩૪. સમ્યગ્ ચારિત્ર યંત્ર. ૭ ઇંચનું.

લેખ-૧૬૬૪ વર્ષે-મૂળસંધે પ્રમાચંદ્ર ઉપદેશાત હુંબડ નાતીય...

૩૫. સાલહકારણ યંત્ર તાંબાનું ૭ ઇંચનું.

લેખ—સ. ૧૫૧૯ માહા સુદ ૫ મૂળસધે ભ૦ રત્તભૂષ્યું.....

૩૬. સમ્યમદર્શન યંત્ર ૬ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૬૨૪ વર્ષે વે. સુ. ૧૦ ગુૌ મૂળસંધે શ્રી લા• હ્યદ્મમાચંદ્ર, ભાગ વીરચંદ… પ્રભાચંદ્ર ઉપદેશાત હુંખડ દોતીય…… ૩૭ સિદ્ધયંત્ર તાં માર્વ પા ઇંચતું.

લેખ-સં. ૧૫૯૪ મૂળસંઘે – જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત સિંહપુરા **ઝા**તીય.....

૩૮, ૮ કાંદ્રાનું યંત્ર તાંભાનું

લેખ – સં. ૧૬૪૨ મા. સુ. ૫ મૂળસંધે – વાદીચંદ્ર ઉપદેશાલ માઢ નાતીય-સં. નાઇઆ.....

ટેંદ્ર. દેશ લક્ષણ યત્ર તાંબાનું પામ દેવનં

લેખ-સં. ૧૫૯૫ મૂળસાંધે લક્ષ્માચાંદ્રદેવાપદેશાત સિંહપુરક ज्ञातीय....

૪૦ દશ કાહાનું યંત્ર તાંખાનું આ ઇંચનું લેખ -- તથી.....

૪૧. ત્રિકોણ યત્ર ૨૧ ક્રેપ્ટાનું પ દીચનું. લેખ---નથો .....

૪૨ ૭ કાઠાન કહેલી યત્ર તાંભાને ૩×૩ તું.

ક્ષેખ--નથી.....

૪૩. ૭ કાેડાનું તાંબાનું યંત્ર ૪ ઇંચનું.

લખ-હીં શ્રી કર્તી વગેરનું છે.

૪૪. સમ્યગ દર્શન યંત્ર તાંબાનું ૭ ઇંચનાં ચારસ. લેખ - સં ૧૪૯૯ વર્ષે માધ મૂળસંધે હુમડ.....

## બીજા માળની વેદીની પ્રતિમાંગા.

૪૫. શ્રી પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૯ ફેપ્સ સહિત ઊંચાઇ ધ્રેચ ૧૩.

લેખ—૧૬૮૪ ચૈત્ર વદી ૮ શ્રી મળસલે સરસ્વતિગચ્છે બળા-ત્કારમણે શ્રી કંદકરા...લ૦ શ્રી વીરચંદ લ૦ શ્રી જ્ઞાનભ્રષણ ભ૦ શ્રી પ્રભાગંદ લાગ્ શ્રો વાદિયાને પદેશાત્..... પ્રદારાનસાગર શ્રી પાર્યાન 4મ પ્રણમતિ

A .795

૪૬. ગામટરવામી ધાતુના ઊંચાઇ ૧૨ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૮૧૮ વર્ષે સાકે ૧૭૩૯ કાગણ સુદ ૪ રવિ શ્રો મુળસંધે સર. ગચ્છે. ૧૦ ગણે શ્રી કુંદકુદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રો વિદ્યાભ્રષણ વિ. ભ૦ શ્રો ધર્મચંદ્ર પં. ભાષ્યુચંદ્ર ભટેરવાળ તાંતીય પ્રાપ્ય પાર્શ્વર સોમાટરવામી નિત્યમ પ્રણમતિ અંકલેશ્વર ગામે.

૪૭ ચૌવીસી ધાતુના ઊંચાઈ ઇચ ૧૪.

લેખ — સં. ૧૬૮૬ વર્ષે વૈ. વ. ૧૧ છુધે શ્રો મૂળસંધે સર. ગચ્છે ખલાત્કારગણે ભાગ શ્રી તાતભૂપણ ત. ૫ ભાગ પ્રભાચંદ્ર હુમક -ત્રાતીય શ્રેગ શ્રી તાતાદે.....

૪૮. ચોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪

લેખ—સં ૧૫૮૨ વર્ષે માલ સુદ ૧૫ શુક્રે શ્રી મૂળસાંઘે શ્રી વિદ્યાન દી ગુરૂપદે...લુડ ગામ સમસ્ત શ્રી સાધેન આદિનાથ ચતુર-વિશ્વતિકા કાર્યાપતમ્

૪૯. ચૌત્રીસી ધાતુની ઉચાઇ દીય ૧૨

લેખ-સં. ૧૫૮૯ વર્ષ વૈશાખ વદી પ સામે શ્રો મૂળસંધે સગ્ગ બગ અગ શ્રા કુંગ ભાગ શ્રી પદ્મનંદી તત્પટે ભાગ દેવેન્દ્ર-ઝીર્તિ તત્પટે ભાગ વિદ્યાન દી તત્પટે ભાગ શ્રી મહાભૂષણ, તત્પટે ભાગ લક્ષ્મીચંદ શુરૂપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતીય સં. કહેલા .....પણમતિ.

પ૦. ચૌત્રીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૨.

લેખ-સં. ૧૫૨૯ વર્ષે વૈશાખ સુક છ સોમે શ્રો મૂરુ સંગ્ સ. ગ. લ. મણે આરુ દેવેન્દ્રક્ષીર્તિ દેવા તત્પટે ભરુ શ્રો વિદ્યાન દી સુરૂપદેશાત્ સિંહપુરા જ્ઞાતીય......

🕖 ૫૧. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૨.

લેખ – સં ૧૫૨૭ વૈશાખ વદ ૧૨ શકે શ્રી મૃદ સં∙ સ. મ. ભ. ગણે શ્રી કુંદદ ભાદ શ્રી પશ્ચનંદી દેવા, ભાદ દેવેદ્રદ્રપતિ° દેવાઃ ત. પ. ભ૦ વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત હુંગડ શા**તીય અ'ધાર** વાસ્તવ્ય કા. સહદે ભા. વાગણી તયાઃ પુત્ર કા. માકા ભ્રાત ધીરા...

પર. ચૌવીસી ધાતની ઉચાઇ ઇંચ ૧૧ લેખ—સં. ૧૫૨૯. નં. ૫૦ પ્રમાણેના લેખ છે.

પર ચૌવીસી ધાતુની ઉચાઇ ૧૨ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૩૬ વર્ષે આ. સ. ૮ રવી શ્રી મૂ. સં. સ. મ. ષ. ગ. શ્રી મુંદર ભાર દેવેંદકી તિં... વિદ્યાન દી ઉપદેશાત્ સિંહપુરા સાતીય.....

પ૪. ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧

લેખ—સં. ૧૫**૨૪ વૈશાખ વદ ૫ શ્રી મૃ. સં.**— વિદ્યાનંદી અરૂપદેશાલ અગરવાળા-વયે.....

**૫૫. ચૌવીસી ધા**ત્રની ઉંચાઇ દંચ ૧૨

લેખ—સં. ૧૫૪૫ વૈશાખ વદ ૧૨ રવો. શ્રી મૂળ સં..... ભા મલ્લીભૂષણ ઉપદેશાત સિંહપુરા ગાતીય.....

પર. ચૌવીસી ધાતની ઊંચાઇ ૧૨ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૯૧ વર્ષે પૌષ વદી ૧૧ <u>ગ</u>ી મૂળસંઘે... લ૦ લક્ષ્મીચંદ ગુરૂપદેશાલ સિંહપુરા દ્વાતીય...

પછ. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતાની ઊંચાઇ ૧૧ ઇચ. લેખ—સં. ૧૫૨૯ વૈશાખસુદ ૭ (૫૦ નં. પ્રમાણેના લેખ છે.):

પ૮. ચૌવીસો ધા**તુની** ઊંચાઇ ૧૧ **ઇ**ચ.

લેખ-સં. ૧૫૨૯ ઉપલાજ લેખ છે.

પ૯. રત્નત્રય ચૌવીસી ધા<u>ત</u>ની ઉચાઇ ૧૧ <mark>છય</mark>. -

લેખ—સં. ૧૫૦૭ વર્ષે મા. સદ ૫ મૂળસંધે લા૰ દેવેંદ્રક્રીતિ ત. પ. અં વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાંત મેવાડાવંશ શ્રેષ્ઠી નરવદ ભાર્યો... ૧૦. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતના છેય ૯ ના.

લેખ—સં. ૧૫૨૩ શાકે ૧૩૮૯ વે સુ ૧**૩ વિજાત** દી.. કુમડ ઝાલીય…...આદિનાથ પ્રસ્તુમતિ.

૬૧. મંચ પરમેકો ધાતુના ૯ ઇચ્ચના.

લેખ – સં. ૧૫૨૩ (ઉપલાજ લેખ છે)

**૬૨. પંચ પરમે**ષ્ણી **ધ**ાતના ૭ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૦૬ વર્ષે… મૂળસ થે જાર જીવનક્રીનિ દુષ્ક ગ્રાતીય.

**૬૪. પંચ પરમે**ષ્ઠી **ધા**તુના ૭ ઇંચના

લેખ-સં. ૧૫૪૮ વર્ષે... મલ્લો ભૂષાનુ ગુરૂષ્ટેશાત્.....

૧૪. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૬ ઇચના

લેખ—સં. ૧૫૪૭ મૂળસંધે લા∘ શુત્રનક્રે¥ર્તા તા. ૫. લાદ જ્ઞાનભૂષણ…મેવાડા ગ્રાતીય

કૃષ સિદ્ધની પ્રતિમા ક ઈંચની.

લેખ—સં. ૧૯૪૪ મા**ં યુ**દ ૬ **અમરચંદ્ર ક્ષાલયંદ**.

૬૬. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ પા **ઇંચ**.

લેખ—સં. ૧૫૩૫ વે. સુદ ૩ ગુૌ શ્રી મૂળસ<sup>ને</sup> સકળકીર્લા વિમલે દકીર્તા લ૦ વીરદાસ.. ...

કછ. પાર્શ્વનાથ ધાતતા. ૭ કેશ સાથે <del>વૈંચ</del> ૪.

લેખ—સં. ૧૭૧૩ મૂળસધે લગ્મહીય દ્રોષદેશાત્ હીરજ હેમછ....

**૧૮. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા શાંતિનાય ઊંચાઇ ૪ ઇંચ**.

લેખ-સ. ૧૫૬૭ મૂળસંઘે...લ૦ લક્ષ્મીયંદ્ર સિંહપુરા ગાતીય...

ક્ક. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચાઇ આ ઇચ.

લેખ—સં. ૧૬૨૪ મૂળસંથે લ• વિશ્વાસ કોલોલાત હુમડ

છ. નેમિનાથ ધાતુના ઉંચાઇ ઈંચ ક્યા, 📋 🗀 🗎

૭૧. <del>વાસુપુત્રય</del> ધાતુના ઊચાઇ ઇંચ ૩

લેખ-સં નથી. મૂળસંધે...ત્રે નાધવ.......

ખર. પ**દ્માસન ધાતુના શાંતિનાથ ઉંચાઇ ટ ઇચ ભદામડીવાલા.** લેખ— સં. નથી. માણેક્છ ......

**છક. પદ્દમાસન ધાતુની** ઉંચાઇ ટાા **ઇંચ**.

લેખ-સં. નથી મૂળસંધે ભાગ રામકીર્તિ.....

૭૪. ૫૬માસન ધાતુની ઉંચાઇ ૩ ઇંચ.

લેખ-સં. નથી. મૂળસંધે ભદ ત્રાનભૂષ્યુ......

**૭૫. પદ્માસન** ધાતુની આ ઈંચની

ક્ષેખ—સં. ૧૬૮૫.....

**હર્દ. પદ્માસન ધાતુ**ની ૩ ઇંચની.

લેખ-સ. ૧૬૯૬ વર્ષે જ્યેષ્ટ સુંદ ૧૩ મૂળસાથી પદ્દમનદી...

૭૭. પદ્માસન ધાતુની ર ઇંચની.

લેખ--નથી.

**૭૮. પદ્માસ**ન ધાતુની ૨ ઈંચની.

લેખ-સં. ૧૫ર૯.....

૭**૯. પદ્દમાસન ધા**તુની ૧ાા ઇંચની.

લેખ—અત્મદે.

૮૦. યદ્માસન ધાલુની ૧ા ફિંચની.

લે ખ--નથી.

૮૧. ગામટસ્વામી ધાતુના ૪ ઈંચના ક્રમા.

લેખ—સં. ૧૫૨૫...આર્થા અનંતસિરી કારાધિતમ્.

૮<mark>૨. રત્તત્રય પ્ર</mark>તિમા કાા ઇંચ.

લે**ખ—સં.** ૧૭૨૩ કા. સુદ ૫ હું મડ<sup>ા</sup>ગાતીય……

૮૩. **પાર્વનાથ** ક ધાતુના ઈચ 'ક

લેખ-સં. ૧૬૨૪ મૂળસંલે...સિંહિયુરા ભાગ પ્રભાગ દોષદેશાવ.

૮૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના છંચ ગા

લેખ—સં. ૧૬૧૭ વર્ષે મૂળસંધે ભ શ્રી રાજપાલ ઉપદેશાલ ત્રેવાડા દાલીય…શા. સાપા ભા ભા .....

૮૫. પાર્શ્વનાથ ધાતુના આ ઇંચ.

લેખ—સંવત નથી. મૂળસંધે.. જિનદાસ....

૮૬. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૩ ઇંચ.

લેખ-સં. ૧૫૫૯ વર્ષે મૂળસંધે .....

૮७. પાર્યાનાથ ધાતુના ૩ ઇચ

લેખ-ઘસાઇ ગયા છે.

૮૮. પાર્શ્વાથ ધાતુ–રાા ઇંચ.

લેખ-સાકે ૧૬૭૩ કા વ. ૧૪

૮૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના રાા ઇંચ

લેખ-સં. ૧૫૯૯ વર્ષે કાષ્ટાસંધે.....

૯૦. પાર્શ્વનાથ ધાત-રાા ઇંચ

લેખ-સંવત નથી. ભા મધ્લીભૂષણ લખેલ છે.

**૯**૧. પાર્ધાનાથ ધાતુના સા ઇંચ

લેખ- ભવનકીર્ત ઉપદેશાત ૧૨૩૪ વતના છે.

હર, પાર્ધાનાથ ધાતુ–રાા છે.ચ

લેખ-૧૨૩૪ વત સુવનકી તિ

૯૩. સફેદ પાષાણ એમુખી ૨ કંચની, લેખ નથી.

૯૪. પાંચ ચુગ્ણુપાદુકા ઇ ચ ૪૫ ચારસ-ભકુશ, પુલાક, નિર્મ **ક**શીલ સ્નાતક નિર્મ-થાઃ

૯૫. ચરણપાદુકા રા ઇચના ચારસ

ં લેખ—સ. ૧૭૩૪ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુ. ૭ મૂળસાંથે ભ૦ શ્રી શુભચંદ્રો-પદેશાલ શ્રીઅનંત નિત્યમ્ પ્રણમતિ. પગલાં પર શ્રો ગોતમાય નમઃ છે. ૯૬ પંચમેર ધાતના ઉંચાઇ હંચ રર

ક્ષેખ—સં. ૧૯૪૪ માગ. સુ–૬ ગુરૂ મૂળસંધે શ્રી પંચ મેરની પ્રતિષ્ઠા કરાવી શ્રી ચિંતામણી સ્વામીને દહેરે સ્વ. રીખવ મેળાપચંદે પધગવી છે.

૯૭. રૂપિમંડળ યંત્ર તીભાનું ઉંચાઇ ઇંચ ૧૧ા

લેખ—સં. ૧૬૮૬ પૌષ વદ ૧૧ છુધે શ્રી મૂળસંધે—ભ૦ મહીચંદ્ર ઉપદેશાત્ – હું બડ દાતીય…

૯૮. ચાંદીનું ૧૬ કારણ યંત્ર–૬ ઇંચનું

લેખ—સં. ૧૮૬૭ ના માહા સુદ ૨ સને ઉપ્રળસંધે જીતે દહેરે... વિજ્ઞાન દી દેવેંદ્રકીર્તિ ભ૦ વિદ્યાભાષણ નિત્યમ્ પ્રણમતિ.. ...

૯૯. સમ્યગ્રાન યંત્ર તાંખાનું ૬ ઈંચનું.

લખ—સં. ૧૬૨૪ વૈશાખ સુદ ૧૦ ગુરી મૂળસંધે…પ્રભાચંદ્ર ૬ હંબડ દાતી……

૧૦૦. દશલક્ષણ યંત્ર ધાતુનું. પાા ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૭૨૨ વર્ષે જેઠ સુદ ૨ મુરી મળસાવે...ભ૦ શુભ-ચંક્રોપદેશાત સિંહપુરા જ્ઞાતીય.....

૧૦૧. સમ્યગદર્શન યંત્ર ધાતુનું પાા દીચ.

લેખ—સં. ૧૫૨૭ કાર્તિક વદી ૧ મૂળસંઘે ભૂવનકોર્તિ, ભ્ર૦ જ્ઞાનભૂષણ.....

૧૦૨ સમ્યગનાન યંત્ર પદંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ કાલિક વદી ૧૦.....

૧૦૩ સફેદ પાષાણની ચર**ણ પાદુકા ૧**૨×૬

લેખ— સં. ૧૭૫૬–ભરાખર લેખ વંચાતા નથી. **બદારકનાં** પુત્રલાં છે.

૧૦૪. કૃષ્ણુ પાષા**ણ ખડ્ગાસન** પ્રતિમા ૨૨ ઇંચની **પણી** પ્રાચીન છે. લેખ-નથી. સંદરાકાર છે.

૧૦૫. પદ્માવતી સકેદ પાષાણ-ઉંચાઇ ઇંચ ૧૭ લે ખ-શાવક કરણ કારાપિતમ નાગદરા કૃતિ. સંવત નથી.

૧૦૬. પદ્માવતી સફેદ પાષાણ ઇચ ૧૪ ની

લેખ—સંવત ૧૩૮ વ<sup>રે</sup> .......

૧ - છ. પદ્માવતી સફેદ પાષાણની ૮ ઇ ચની.

લેખ—નથી.

૧૦૮. પાર્શ્વનાથ ધરણેન્દ્ર પદ્દમાવતી ત્રણે. ધાતુના ઉચાઇ શા ઇંચ

લેખ-સં. ૧૫૪૪ વૈશાખ સુદ ૩ મૂળસંધે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂ દીક્ષિતા આર્યા શત્ર મા વાસપૂજ્ય નિત્યં પ્રણમતિ.

૧૦૯. પદ્માવતી ધાતુના-૬ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૨૦૮ ચેત્ર સુદી ૫ મહેન્દ્રચન્દ્ર આચાર્ય કારાપિતા પં. મલસિંહ.

૧૧૦. ક્ષેત્રપાળ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૪॥.

૧૧૧, ક્ષેત્રપાળ ઉંચાઇ દંચ ૮.

૧૧૨. દીવાલ પર હાઇદ્રીપ નકશા રંગીન છે.

૧૧૩. ભારાઠીયા ઉપર ચારે દિશાએ રંગીન નર્ક દુઃખનાં ચિત્રોહ ચીતરેલા છે. લખ્ય તા. ૨૯-૨-૫૯



# અંકલેશ્વરના શ્રી નેમિનાથ સ્વામીના મંદિરની પ્રતિમાએાના લેખાે.

૧. મૂળનાયક શ્રી તેમિનાથસ્ત્રામી-ઊંચાઇ ૨૮ ઇંચ પહેાળાઇ ૨૦ ઇંચ પદ્માસન

લેખ—સં- ૧૮૪૨ ના વર્ષમાં…આખા લેખ સિંહાસનમાંઢં ક્રાઇ ગયા છે તેથી વ'ચાતા નથી. બાકો લેખ આખા છે. ઇડરના ગાદીના ત્લેખ છે.

ર. પાર્ધાનાથ ૪ ચૌમુખી ૭ ફેબો સાથે. ઉચામ ઇચ ચારેતી ૧૪ ઇંચની છે કમળાસન તીચેથી અધર છે.

લેખ—સં. ૧૯૪૪ વર્ષે માધ માસે શુક્રલ પહ્યે ક ગુરવાસરે શ્રીમન્ કાષ્ટાસ લે નંદીતટ ગચ્છે વિદ્યાગણે ભદારક શ્રી રામસેતાન્વયે તદનુકમેણ ભ૦ શ્રી રત્નકીર્તિ શિષ્ય પં. છમનલાલેન પ્રતિષ્ઠિતમ્ અંકલેશ્વર ગામે સંધવી ઘેલાભાઇ રૂગનાથદાસ તથા પંચ સમસ્ત પ્રતિષ્ઠિતાં તીસા મેવાડા પાર્શ્વનાથ પ્રશ્રુમતિ. ચારે બાળ્યુ એકજ લેખ છે.

3. અર્ધ પદ્માસન ઝાંખા પાષાણુ પીજા ઊંચાઇ ૧૫ ઈંચ 'પહાળાઇ ૧૨ ઇંચ. વશ્ચે એક તે આજુ બાજુ ૪-૪ એમ ૯ ઝાંતમાઓ છે.

લે ખ-નથી. પ્રાચીત.

૪. કૃષ્ણુપાષાણુ પદ્મામન સંભવનાથ ઉંચાઇ ૧૧ ઇંચ. ક્ષેખ - સં. ૧૮૪૨ વર્ષે. બાકી ઘમાઇ ગયાે છે.

પ. કૃષ્ણપાષાણુ પદ્માસન ઊંચાઇ હો ઇંચ. લેખ—સં. ૧૮૭૫ વર્ષે. બાકી ઘસાઇ ગયા છે.

⊀. કૃષ્ણુપાષાસુ પદ્માસન ઊંચાઇ ૧૨ ઇંચ. લખ—સં. ૧૮૪૭ વર્ષે પૌષ વદ ૧૭ બાક∕ા ઘસાઈ ગયાે છે. છ. કુષ્ણપાષાણ પા<sup>ર</sup>ર્વનાથ ૧ટાા ઇંચ.

લેખ-નથી. પ્રાચીત.

. ૮. કુષ્ણપાવાણ પદ્માસન દૃા ઈંચ.

લેખ – સં. ૧૮૦૩ વર્ષે બાકી ધસાઇ ગયા છે.

૯. પાર્શ્વનાથ કાળા પદ્માસન હાા ઇંચના.

લેખ-લસાઇ ગયા છે.

૧૦. કાળા પાષાસની પદ્માસન ૭ ઇંચની.

લેખ--સં. ૧૭૪૭ કા. સદ...ધસાધ ગયા છે.

૧૧, કાળા પાષાએ પદ્માસન ઇંચ દ

લેખ- ધસાઇ ગયા છે.

૧૨. કાળા પાવાસ પદ્માસન પા ઇંચ.

લેખ--ધસાઇ ગયા છે.

૧૩. કાળા પાષાએ પાર્શ્વનાથ ૬ ઈંચ

લેખ-- ધનાઇ ગયા છે.

૧૪. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ૧૫ ઇંચના ૭ ફેશ સાથે. લેખ-મં, ૧૫૪૮ વાળા લેખ છે.

૧૫. પાર્શ્વનાથ ત્રણ ખડ્ગાસત તે ૨ વદ્માસત ચંદ્રપ્રભુ અતે ખીજા પર ચિન્દ નથી. લંભાઇ ૧૬ા/ ૧૧ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૪૮ જીવરાજ પાપડીવાલ વાળા લેખ. છે.

૧૬. પાર્શ્વનાથ સફેદ પાષાણ ઊંચાઇ ૧૭ ઇચ. લેખ-મં ૧૫૪૮ વાળાજ લેખ છે.

૧૭. પંચ મેરૂ ધાતુના ઊંચાઇ ૨૭ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૯૪૦ માહા સુદી ૮ વધુ વંચાતું <mark>તથી. માેતીયંદ</mark>ા નામ વંચાય છે.

૧૮. ક્ર.જાા પાષાણુ પદ્દમાસન ગા ઇચ.

લેખ--આરસનું કરતું સિંહાસન ઉત્તમ છે. 

૧૯. ચૌવીસાં ધતુના ૧૨ ઇયના

લેખ-૧૧૮૬ વર્ષે ચૈત્ર વદા ૩ કાષ્ટાસંધે નંદી. મ. વિ. મહ્યુ શ્રી રામસનાન્વયે ભ૦ શ્રી જયકીર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ગિરતમર નરસિંહ-પુરા જ્ઞાતીય નાગર ગાત્રે પ્રભુમતિ.

૨૦. રત્તત્રય ચૌવીસી ધાતુની ૧૧ાા ઇંયતી.

લેખ—૧૬૨૩ વર્ષે પૌષ વદ પ સામ *મૃળસ*ંધી ભ**૦ અનમચંદ્ર** . શિષ્ય હ્યક્ષ કર્માસ નિસમ્ પ્રણમતિ.

૨૧. ચૌવીસા ધાતની ઊંયાઇ ૧૨ ઇંય.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ કા. સુદ ૧૦ રવિ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ ચંદ્રકોર્તિ° પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા જ્ઞાતીય ભારહડલ ગાત્રે……

રર ધાતુની ચૌવીસી ઇંચ ૧૨ ની.

લેખ—સં. ૧૫૩૨ વર્ષ વૈ. સુદ ૫ રતી કાષ્ટાસ'ઘે શ્રી વીરસેત ઃપ્રતિકિતમ્ ભેરે3રા જ્ઞાતીય ત્રે≎ પૂતા……

ર ૩ રત્નત્રય ધાતુતી ઉંચાઇ ૮ ઇંચ

લેખ—સ. ૧૪૯૦ વેશાખ સુરી ૯ શનો મૂળસંધે નંદીસંધે... -સિંહપરા ત્રાતીય

ર૪. પદ્દમાસન ધા<mark>ત</mark>ુની પ્રતિમા ઉંચી ૭ ઇંચ લેખ—લસાઇ ગયેલો છે ધણી જીતી છે, સંવત નથી.

૨૫. પાર્ધાનાથ ધાદુતી ૭ ઇચની.

લેખ—સં. ૧૭૧૨ વર્ષે માધ વદ∵છ શુક્રે કાષ્ટાસંઘે ભ∘ સ્ત્રરેદ્રકોર્તિ પ્રતિષ્ઠિતમ્

રદ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના પ ઇંચ ૭ ફેચ્યુ સહિત.

લેખ—સ. ૧૭૬૨ માઢા વડી ૭ શુક્રે કાષ્ટાસંઘે સુરૈન્દ્રકોર્તિ' પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંહપુરા કંકલાલ ગાત્રે.

રજ. પંચ પરમેષ્કી ધાતુના ઈચ ૭ ના. લેખ—સં. ૧૪૬૨ વૈશાખ સુદ ૫ શ્રીમાલ દાતીય ધર્મપ્રમસ્રિ... ર૮. પદ્દમાસન ધાતુની ધૈય ૪ જુની.

ક્ષેખ—નથો.

રહ્યું. પાર્ધાનાથ ત્રણ-વચલી નથી ધૈય ૪ ની.

લેખ – સં. ૧૫૪૪ મૂળસંધે-વિદ્યાનંદી શિષ્યા આર્યિકા કલ્યાણ-શ્રી જિનમતિ પ્રશમતિ.

ao. પાર્શ્વનાથ ધાતૃના ૪ાા ઇંચ.

લેખ — સં. ૧૫૩૧ વે. વદ ૮ શુક્રે.....

૩૧. નિર્બન્થ મુનિ ધાતુની પ ઇંચની. પીછી કમંડલ સા**થે.** લેખ- ઉક્લતા નથી.

**૩૨. પાર્ધાનાથ ધાત છા ઇચ.** 

લેખ-સં. ૧૭૨૨.....પ્રથમતિ.

કા. ચૌવીસી **ધાત્ર**ની ગા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૮૫૪ જેઠ સુદી ૯

૩૪. પદમાસન ધાતુ ઇંચ ૪

લેખ-સં. ૧૬૯૮ જેઠ સદ ૧૦ રવી કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા ज्ञातीय.....

ay, સરસ્વતિ ધાતુના ગ્રા ઇચ.

લેખ—નથી.

કર, ખડગાસન ધાતુનો **હાથ** જોડેલી છે જાતી.

a. સિહની પ્રતિમા ૬ ઇચની.

લેખ--નથી.

૩૮. શાંતિનાથ પદ્દમાસન ધાતુના કંચ પ

લેખ—સં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ ક્રાષ્ટ્રાસધે...નરસિંહપુરા... ખાઇ ચંદા નિત્યમ પ્રશ્વમતિ.

ટ્રક્ટ, ચૌવીસી ધાલની આ ઇંચ. લે ખ-નથી.

૪૦. ચૌમુખી ધાતુ ૩ ઇ ચની. લેખ—નથી.

૪૧. અનંતનાથ પદુમાસને ધાતુની ૩ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ જેઠ સુદ ૧૦ કાષ્ટાસંઘે...નરસિંહપુરા જ્ઞાતીય. ૪૨. ચૌમુખી ધાતુની ૪ ઇંચના.

લેખ—સ. ૧૭૭૧ શાકે ૧૬૩૬ વૈશાખ વદ ૧૦ શકે...ભ૦ સરેદકીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

૪૩. પાર્શ્વનાથ પદમાસન ધાતુની ગા કંચ.

લેખ — મળસંધે. સંવત નથી

૪૪. પદ્દમાસન ધાતુની ૩ ઇંચ.

લેખ--સં. ૧૬૨૬ માં સુક પ

૪૫ પદ્માસન ધાતુની ૩ ઇચ ચંદ્ર ત્લુ

લેખ – સં. ૧૬૬૬ શ્રી ભૂષણ પ્રતિબ્રિતમ્ કાષ્ટાસંઘે... ભદપુરા...

૪૬, પદમાસન ધાતુના ૩ ઇ ચના.

લેખ-૧૬૮૧ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ ચંદ્રકોતિ મેવાડા શા.....

૪૯. પદ્માસન ધાતુ ૩ ઇ ચના.

લેખ – સં. ૧૬૮૬ .....

૪૮. પદ્દમાસન ધાતુના ૨ ઇંચના.

લેખ--સં. ૧૫૮૦ મૂળસધે.

૪૯. પદુમાસન ધાતુના ૩ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૬૮૧ માહા સુદ ૧૦ નંદીતટગચ્છે શ્રી ચંદ્રક્રોતિ<sup>લ</sup> પ્રતિષ્ઠિત**મ્** 

૫૦. પાશ્વ નાથ ધાતુના ૩ ઇચના.

લેખ-સં. ૧૧૨૨ મેવાડા રાતીય…કાષ્ટાસંઘે.. ...

પ૧. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૩ ઈચના.

લેખ—સં. ૧૪૧૬ જેઠ સુદ ૧૩...

પર. પાશ્વ'નાથ ધાતુના ૭ ઇંચના.

લેખ-કાષ્ટાસ લે..... માતબાઇ...

પાર ચીવીની ઉભી ધાતની પંચમેંક જે 🕻 ચારે ત્રાજા દ-દ પ્રતિમા, ઉચાઇ ક ઇંચ

લેખ-સં. ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સદ ૧૦ રહી કાષ્ટ્રાસધે નરસિંહપરા.... પ૪. બે પાર્શ્વતાથ ધાતુના ૨ કં<mark>ચના.</mark>

પપ. પશ્ર્વનાથ ધાતના ગા ઇ ચના.

લેખ—સં ૧૬૬૦ વ. સદ પ <u>થ</u>ાધે કાષ્ટાસાંઘે......

પદ. પાર્શ્વતાથ ક મંચના.

લેખ—સં. ૧૭૪૬ મળસંઘે.....

પછ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇંચના કેલ્ક છે.

લેખ—સં. ૧૬૯૮ કાષ્ટાસંઘે લક્ષ્મી**સેન પ્રતિક્રિયે**ખ

પ૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇ'ચના **લેખ નથી.** 

પ૯. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૩ ઇંચ

લેખ-સં. ૧૫૬૮.....

**દ**્ર પશ્ચિતાથ ધાવના ૨ ઇચના.

લેખ-સં. ૧૭**ધ્ર....** 

દરા, પદ્માસન ધાત રાા ઇચ.

ક્ષેખ—સં. ૧૬૮૬.....

દર. પાર્શ્વનાથ ર ઇંચ ધાતુના

ક્ષેખ-સં. ૧૫૪૭.....

૧૩−૭૧. પાર્ધાતાય ૯ છુટા **છુટા ૧−૧ ઉચના ધાતુ**ના ૭૨–૮૬, પંદર પ્રતિમા નાની *ગા થી ૧ ઇંચની ધાતુ*ની ક્ષેખ--વગર...

૮૭. પાંચ ચાંદીની મહારા સર્ય ચંદ્ર તે 💵 લેખવાળી.

૮૮. વિઢીમાં ચાંદીની મૂર્તિ ગાા ધૈયની

૮૯. જાની ચૌમુખી આરસની ર **ઇંચની** 

૯૦. યક્ષની મૂર્તિ ઉભો ધાતુની ૯ ઇંચ પત્રો કુનફ છે. ઉપર પદ્માસન મૂર્તિ છે.

લેખ- સં ૧૭૬૨ વર્ષે માહા વદી હ શકે સરત બંદર ચંદ્રતાથ ર્ચત્યાસથે શ્રી કાષ્ટ્રાસાંથે ન દીત્તટગચ્છે ભાગ રામસેનાન્વયે-ભાગ ઇન્દ્ર-ભૂષણ નરસિંહપુરા કંકલાલ ગાત્રે જગજવનદાસ......

**૯૧. પદ્માવતી ધાતુના** છા ઇચના.

લેખ-સં. ૧૭૬૨ માલ વદી ૭ શકે કાષ્ટાસાધે સરેંદ્રક્ષીર્તા **ઝ**તિષ્ઠિતમ

૯૨. પદ્માવતી પાર્ધ નાથ ૭ ઇંચના

લેખ-સં ૧૭૬૨ માહા વદ ૭ કાષ્ટાસંઘે નરસિંહપરા...

૯૩, પાર્શ્વાય ધાતુના ૫ ઇંચના.

લેખ—સં, ૧૬૮૧ કા. વદ ૧૨ કાષ્ટાસંઘે નરસિંહપુરા…

૯૪. પશ્ચાવતી ધાતુના પ ઇંચ-લણી જાની છે.

લેખ – મં. ૧૩૨૪......

હય. મજાવતી ધાત ૩ ઇંચ. લેખ નચી

**૯૬. પ્ર≋ાવતી ધા**તુ. ઝાંખા ૪ ઇંચના

લેખ—ન**થી. ઉપર** પ્રતિમા છે, ઘણી જાતી છે.

૯૭. ચરહપાદકા ચારસ રાા ઇંચના

લેખ-સં. ૧૬૫૬ ભ૦ શ્રીભૂપણ પાદુકા મા. સુદ ૭ રવિવાર.

૯૮. તત્વાર્થની ભૂમિકા ચારસ ગ્રા×રાા લાઇન ૮ માં છે

લેખ-સં. ૧૬૬૬ વર્ષે માહા સ. ૭ રવિ શ્રી કાષ્ટાસંઘે ભાગ શ્રીભૂષણ પ્રતિષ્ઠિત્ર અકલેશ્વર સં. ગાપાળરામ.

૯૯. લક્ષ્મીજ ધાતુના રાા ઇંચ કાચળાના આકારે છે.

#### યંત્રો તાંબાનાં

૧૦૦. સોલલકારણ યંત્ર ૬ ઇંચતું.

લે ખ— સં. ૧૫૯૭ વર્ષે મૂળસંધે લા ગાયાલા ઉપદેશાત .....

૧૦૧. સમ્યગૃદર્શન યંત્ર ઇંચ ધા

લેખ—નથી.:

૧૦૨. સમ્યગ્દર્શન યંત્ર ઇંચ ૭

લેખ—સં. ૧૫૭૦ મૂળમંધે ભ૦ લક્ષ્મીચંદ

૧૦૩. દશલક્ષણ યંત્ર ઈંચ યા નું

લેખ—સં. ૨૦૦૩ અતિલકુમાર તાથુભાઇના ૧૦ ઉપત્રાસે મુકપું.

૧૦૪. ગાળ સુમાકાર યંત્ર ગા ઇચ.

લેખ--નથી.

૧૦૫ સ્વર યંત્ર ગાળ શા ઇય

૧૦૬. ૨૦ કાઠાનું યંત્ર ચારસ ૩૮૩

૧૦૭. ચોરસ ચાર કાેડાનું યંત્ર

૧૦૮. ચારસ ચાર કાંઠાનું યંત્ર

૧૦૯. ચારસ યત્ર ૪ ઇંચનું ૧૬ કાંઠાનું

લેખ—સંવત ૧૯૭૮ મતહરલાલ અમરચંદ સંઘી

૧૧૦. ઉપર જેવુંજ ખીજાું યંત્ર સંવત ૧૯૭૯

૧૧૧. પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ યંત્ર ચિત્ર સાથે પત્કાા

લે ખ ---નથી.

૧૧૨. પદ્માવતી પાર્ધાનાથ ય'ત્ર xx3

૧૧૩. યંત્ર ચાેરસા લેખ વચાતા નથી. ૪૮૩

૧૧૪. ૨૧ કાંદ્રાનું ત્રિકાંસુ યંત્ર

લેખ—રત્વકીતિ`ના પંડિવ ચુતીલાલ ક્રિયતે સંવત ૧**૯૨૨** વૈશાખ સુદ ૧૦ સેઃમે.

#### ચાંદીનાં યંત્રો.

૧૧૫. જલયાત્રા યંત્ર ૭ ઇચનું બાળ

લેખ—આ યંત્ર સુંકરલાલ તથા પ્રેમયંદ તથા હીરાલાલ પ્રેમ-ચંદની ધર્મ પત્નીએ કુંદન અને કાંતાના પુરુષાથે નેમનાથ સ્ત્રામાના મદિરમાં મુક્યું

૧૧૬. સાલહકારણ યંત્ર દાા ઇંચનું

લેખ—સંવત ૧૯૯૨ ના ભાદરવા વદ ૧ અંકલેશ્વર કાષ્ટાસંધે સ્ત્રી. મગનબાઇ નાયુભાઇના પેડશ વત ઉદ્યાપન અર્થે.

૧૧૭. દશલકાણ યંત્ર ૬ ઈંચ

લેખ—સંવત ૧૮૬૭ના પૌષ સુદી ૯ વાર સનેઉ શ્રી મૂળસંધે જાતૃતે દેહેરે (સુરત) ભગ શ્રા વિદ્યાનંદી તત્પદે ભગ શ્રી દેવેન્દ્રકીર્તિ તત્પદે ભાગ વિદ્યાભૂષણ પ્રણમ્યં.

૧૧૮. અનંત વત યંત્ર ૫ ઇંચનું

લેખ—સં. ૨૦૦૦ ના ભાદરવા સુદ ૧૪ તે રાજ નવધરા શ્રી હીરાલાલ નાચુભાઇ ચોકસીએ અનંત વતના ઉદ્યાપનમાં આ યંત્રને નેમનાથ સ્વામીના મંદિરમાં મૂક્યું છે.

૧૧૯. સિદ્ધયંત્ર ૫ ઇચનું

લેખ—સંવત ૨૦૦૮ મહેન્દ્રકુમાર નાયુભાઇના મગનબ્હેન તરફથા કર્મદૃદ્ધન વતમાં મૂક્યું.

૧૨૦. અનંતવત યંત્ર ૪ાા ઇંચ ચારસ.

લેખ— સંવત ૧૯૦૫ વર્ષે શાકે ૧૭૭૦ કાષ્ટાસંઘે ભ૦ રત્નક્રીતિ<sup>લ</sup> 6. ત્રેવાડા ગ્રાતિ કસનકાસ તરય ભાર્યો પ્રેમકાર.

૧૨૧. શુમાકાર યંત્ર ૩×૩

૧૨૨. કુંડલી યંત્ર ४×૨

૧૨૩. છ કાહાનું યંત્ર

૧૨૪. કંડલી યંત્ર ૪×૩

૧૨૫. કુંડલી યંત્ર

૧૨૬. સાલહકારણ યંત્ર ૫ ઇંચતું. લેખ નથી.

૧૨૭. સાલદકારણ યંત્ર ૫ ઇંચતું.

લેખ—સવત ૧૯૦૮ ત્રા. વ. ૧ ભ. શ્રી રત્નકીર્તિ કાષ્ટાસંક્રે નં. ત. મ. પાર્રેખ પ્રાણુજીવન કસનદોસ પ્ર**ણ**મતિ. ૧૨૮. સિહ્રચક્ર યંત્ર ૪ ઇંચનું. લેખ નથી

૧૨૯. કલિકંડ યંત્ર ૪ ઈંચન

લેખ-સં. ૧૭૬૨ વર્ષે ભા. વ. ૭ કાષ્ટાસ ધે ભ. સરેન્દ્રકોર્તિ પ્ર. ઢામા જીવન વિમળ સ્વજ ભગિતી.

૧૩૦. દશલક્ષણ યંત્ર ૫ ઇંચનું

લેખ—સં ૧૭૬૨ વર્ષેમા. વદી ૭ કાષ્ટાસંઘે નરસિંદપુરા जातीय ल० सरेन्द्रधानिं.

૧૩૧. દશલક્ષણ યંત્ર ૪ ઈંચનું

લેખ-મં ૧૯૦૮...

૧૩૨ સમ્યગનાન યંત્ર ૫ ઇંચનં

લેખ-સં. ૧૬૮૫ કાવ્ટાસંઘે...નયકોર્તિ પ્રતિબ્દિતમ નરસિંહપુરા...

૧૩૩ સાલહકારણ યંત્ર ૫ ઇંચન

લેખ—સં ૧૬૯૮ વર્ષે જેઠ સુદ્ર ૧ કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુર! વ્યક્તર ગાત્રે.....

૧૩૪. અનંત્રન યંત્ર ૪ ઇંચતં.

લેખ – સંવત ૧૭૭૧ શાકે ૧૬૩૬ કાષ્ટ્રાસ ધે લાડવામડ ગચ્છે...

૧૩૫ સિહચક્રયંત્ર ટા ઇંચને

લેખ-સંવત ૧૭૪૪ કાષ્ટામાં ધે ભાગ સરેન્દ્રકોર્તિ નરસિંહપારા જ્ઞાતીય.....

૧૩૬. અજતનાથ યંત્ર ચિત્ર ૨ ઈંચનું

#### કાંસાના યંત્રા

૧૩૭. રૂપિ મંડળ યંત્ર ૧૦ ઇંચનું

લેખ—સંવત ૧૭૪૯ કાષ્ટાસંધે નરસિંહપુરા સુર્વપુર (સુરત) ખંદરે અરજ ભાગ વારવાઇ.....

૧૩૮. ૧૬ કાઠાનું યંત્ર ત્રાળ પા ઇચ ૧૩૯. ૐ હીં. યંત્ર ર×ાા ઇંચ

૧૪૦. ચારસ થંત્ર ૩×ર

૧૪૧. ૧૬ કાઠાનું યંત્ર ૐ હીં નું.

૧૪૨. ત્રિકાે થયુંત્ર.

૧૪૩. મેાટા ધંટ ધાતુના પહેલા ૯ ઇંચ ધણા જુના.

લેખ – સવત ૧૬૬૮ નાે પણા માટા છે.

૧૪૪. ઘડીયાળ ઘંટ કાંસાના

લેખ – સંવત ૧૮૭૮ ધણાજ વજનદાર છે.

૧૪૫ દશ હરતલિખિત ચિત્રા તીર્થ કરા વગેરેના ૧૭×૧૩ સાઇઝના.

અત્રે ભદારકની ગાદી, મેનાે વગેરે છે

નાટ ૧— અંકલેશ્વરથી એક માઇલ પર રામકુંડ પર શિવમંદિર છે તેમાં પાહીઓ પા કૂટ લાંબા માટી છે જે કુંડમાંથી નીકળેલે! તેની સાથે પ્રતિમાઓ પણ નીકળા હતી એમ કહે છે

નાટ ર---અ'કલેશ્વરથી ધા માઇલ પર નીચેનાં પગ-લાંઓ છે.

૧૪૬. આચાર્યશ્રી રામસેતનાં પગલાં આરસનાં ૧૫ ઇંચ લાંળા છે દેહરીમાં છે.

૧૪૭. સ્માસાર્ય <mark>યેશક</mark>ોર્તિનાં પત્રલાં સ્મારસનાં છે. ૧૫ ઈંચા લાંબા છે. દેહરીમાં છે.

૧૪૮–૫૧. ચાર દહેરીએ નાની નાની છે. જુના પત્થરનાં પગલાં છે. દરેક ૮–૮–૮–૫ ઇંચના છે. ક્ષેખ નથી.

૧૪૯. એક ચાત્રા છે તે ખાલી છે તેમાં હ ઇંચ લઉં ખાડેક તેમાં વિદ્યાનંદનાં પગલાં હોવાં જોઇએ એમ કહે છે.

ता. २८-**३-५**६



## સજોદ (અંકલેશ્વર) ના <mark>શીતલનાથના</mark> મંદિરની પ્રતિમા**ચો**

૧. શ્રી શીતલનાથ બેાંયરામાં સફેદ નિર્મળ પાષાણ ઊંચાઇ ઇંચ ૪૪

લેખ—નથી. કલ્પવૃક્ષ ચિક્ષ છે. અત્યંત **પ્રાચીત સુંદરાકાર છે** જે રામકુંડમાંથી નીકળેલી. લણીજ સુંદરા**કાર ચાલા કાળતી છે.** અતિશય ક્ષેત્ર છે. આરસની વેદી પર નીચે પ્ર**માણે લેખ** છે—

સંવત ૧૮૬૫ ના વર્ષે શ્રાવણ વદી ૬ **શ્રી મૂળસંધે હું**ગડ શાતીય શા. સામયંદ ભૂલા તત્પુત્ર કાનદાસ સામ**યંદ ગાઇ દેવકુ વેસ્** તથા શ્રી શીતલનાથસ્ય પ્રતિષ્ઠા કારાપિતન્ શ્રીસ્સ્તુ શુમમ્

ર. પદ્માવતી ધાતુના.

से भ-छेल नहि.

૩ પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઇંચ ૩ ની લેખ— સંવત ૧૬૮૬ લ૦ જશકીતિ જા**૦ સં૦** 

૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઇંચ ૩ ઇંચના

લેખ—સંવત ૧૫૧૧ શ્રી મૂળસંધે શ્રી **ક્લિસનંદી ગુ**ફપદેશા**લ્ હુમા**ડવંશે શા. જયસંગ ભાર્યા અસક **પ્ર૦** 

પ. પદ્માસન ધાતુની પ્રાચીન પ્રતિમા ર **ઇચની** લેખ–શ્રી મૂળસંધે માત્ર છે.

દ. પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ યંત્ર તાંભાતું ક્રિયત સાથે પ્રદા તું. લેખ—નથી.

૭ પદ્માવતી પાર્શ્વનાથ મંત્ર તાંભાતું સિત્ર **સાથે** લેખ—નથી. **હા.** રક્ષ—ક—પક

નાટ—અંકુલેયર (અંકલેયર) લહુંજ **પ્રામીત ત્રપર છે. પ્રયમ** એ સુરત જીલ્લામાં **હતું પ**ચુ હાલ ભરૂચ જીલ્લામાં **યણાય છે.** અત્રેના પ્રાચીન ૪ મેડિરાની પ્રતિમાએાના **લેખા ઉપરથી જ્યા**ય

છે કે અત્રે સં. ૧૨૦૦ સુધોની પ્રતિમાઓ છે. અતે ઘણી સુંદરાકાર પ્રતિમાંએ તા વસર **લેખની** પ્રાચીન ચાથા કાળની જ**ણાય છે.** વાંત્રા ધર્ણાજ છે તેમાં કેટલાક મંત્રા તા જાતર માતરનાં પણ છે. **ચરણ પાદુકાઓ (પગલાંએ**)) બદારફાર્ના છે. અને આશરે ૧૦૦૦ વર્ષ પહેલાં શ્રી ગુણસાદાચાર્યે અત્રે નિવાસ કરી સિદ્ધાંત શાસ્ત્ર ધવલ, જયધવલ પૂર્ય હતા. (જે આચાર્ય વીરસેનાચાર્ય છએ લખ્યા હતા) અને મહાધવલ અપૂર્ણ હતું તે પુર કરી અત્રે તેની પ્રથમ પૂજા જેઠ સદ પ ના દિને કરી હતી ત્યારથી જેઠ સદી પ શ્રત-પંચમી તરીકે મનાય છે. આ નકલા તાડપત્ર પરજ કરાયલી કેમકે તે વખતે કારળ પર લખવાના પ્રચાર નહોતા તેથી તાડપત્ર પર તીણી લાખંડની કલમથી કાંક્રો લખાતાં. આ સિદ્ધાંત શાસ્ત્રોની નકલ મુડુબીડી**માં ૧૦૦૦ શાંભ**લાવાલા પાર્શ્વનાથ વસ્તી મંદિરમ છે જેના દર્શન યાત્રાળુએ!ને કરાવાય છે. અને હવે તેા આ સિહાત સાસ્ત્રોની નકલા થઇ તે હિન્દી અર્થ સહિત પ્રકટ શઈ સુકયાં છે. જે દિ૦ જેન પ્રસ્તાકાયમ સુરતથી મળી શકે છે. અંકલેધરના મંદિરા-માંથી શ્રી **ગુણભદાગાર્યના પ**ગલાં કે તેમના લેખવાળી પ્રતિમા જોવામાં આવી નથી એટલે અંકલેશ્વરમાં જેઠ સુદ પ દિને શ્રતપૂજા (પ્રથમ) ચવાના લિલેમ કરા મળ્યા નથી પણ ધવલાદ પ્રાથામાં તા તાના ઉલ્લેખ છે. એકલે આ વાત માનવા જેવી તા છેજ. અંત્રે હસ્તલિખિત શાએ મંડાર પણ સારા છે. અંકલેશ્વરની પાસે 😎 માર્કલ **પર અ<b>ોદમાં થી** શીતલનાથ**ની** સફેદ સુંદર આરસની પ્રતિમા વ**ગર લેખની ત્રોયા** કાળની છે. જે અતીવ આકર્ષક છે ને એના પાષા**ણમાંથી આરપાર** આછું દીવાનું તેજ દેખાય છે એવે! એ નિર્મળ આરસ છે. આ ભવ્ય મૂર્તિને લીધે આ ક્ષેત્ર અતિશય સેત્ર મળાય છે. અંકલેયરના પ્રાચીન પ્રમાણિક ઇતિહાસ જો મળી આવે તો તે પ્રકટ **ચવાની પ**છી જરૂર છે.

ે મૂળચંદ કસનદાસ કાપહિયા.

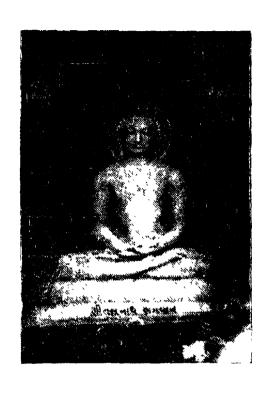

શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી સીતળનાથ તીથ<sup>ે</sup> કર-સજેત ્અં કલેલરો વિના લેખકી અતીવ પ્રાચીન પ્રતિમાજ (જીઓ પાનું રહ્ય)

# ભાવનગરના દિ. જૈન મંદિરના મૂર્તિ– લેખાેના સંગ્રહ

ઉતાર્યા તા. ૨૦-૨-૫८.

૧. શીતળનાથ (મૂળ નાયક) સફેદ પાષાણુ ૧૦ **ઇચ ઊંચાઇ.** કલ્પવૃક્ષ ચિદ્ધ.

લેખ-સં. ૧૫૧૯ વર્ષે શ્રી મૂલસંધે...લેખ ધસાઇ ગયો છે.

ર. પ્રતિમા કાળા પાપાણની ઉચાઇ ઇંચ ૧૫ ચિન્**ઢ લસાઇ** ગયું છે.

લેખ—સ. ૧૬૬૨ વૈશાખ સુદી ૭ શુક્રે મૂળસંઘે ભ૦ શ્રી વાદીભૂષણ...વધુ વંચાતું નથી.

૩. પ્રતિમા કાળા પાષાણની ઉંચાધ ૧૦ ઇચ

લેખ—સંવત ૧૬૬૮ વર્ષે માહા સુદ ૩ શ**ો** શ્ર! મૂળસંધે ભાગ શ્રી વાદીભૂષણો પદેશાત્.....

૪. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઉચાઇ ૧૨ ઇચ ૯ ફેપ્યુ સહિત. પદ્મનંદી ભદારક.....

લેખ-સંવત ૧૫૮૧ વર્ષે.....

પ સફેદ પાવાચુ પ્રતિમા ૭ ઇંચતી, પ્રાચીત **લેખ લવાઇ** ગયા છે.

ક. સફેંદ પાષાજી (રૂપભેરેત્ર) છ ઇચની **લેખ લ**યાછ ગયેા છે. પ્રાચીન.

છ. રૂપ<mark>લાદેવ ધાતુની ૧૦ છે</mark> ચની.

લેખ—સં. ૧૫૦૩ વર્ષે માલ સુરી પ શ્રી મૂળસંઘે બલાત્કાર ગણું સરસ્વિતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્ત્રયે ભાગ શ્રી પદ્માનંદી દેવા-સ્તત્પકું ભાગ શ્રી શુભચંદ્ર:દેવાસ્ત્પકું ભાગ જિનચંદ્રદેવા મંત્રવાલ ગોલો

સં ગુજર ભાર્યા મુખ્યશ્રી તેયાઃ પુત્રાઃ સા૦ ભાજા તથા માધેક તથા ગાહા તેષાં મધ્યે સા૦ માધી કારણ નિત્યં પ્રણમતિ.

૮. પાર્જા નાથ સકેદ પાષાણ ૭ ફેશ સહિત ઊંચાઇ ઇંચ ૨૨ લેખ—સંવત ૧૫૪૮ તેા વૈશાખ સદ ૩ જીવરાજ પાપડીવાળ-વાળા લેખ.

૯. અજિતનાથ સકેદ પાષાણ ૧૧ દીંચની લેખ-- લમાઇ ગયા છે.

૧૦. પાર્શ્વનાથ સકેદ પાષાણ ઊંચાઇ ઇંચ ૧૨ાા લેખ-વંચાતા નથી. ધસાઇ ગયા છે.

૧૧. સર્કેદ પાષાણ છા ઇંચની

લેખ—લસાધ ગયા છે

૧૨. સફેદ પાવાણ છા ઇંચની. લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૧૩ કાળા પાષાચાની (કેશરિયાજી) પ્રતિમા ઈંચ પાા ક્ષેખ નથી, ૧૪. ચૌવીસો ધાતની ઉચાઇ ૧૨ ઇંચની.

લેખ— સંવત ૧૫૧૬ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૫ સામે શ્રી કુંદકુંદા-ચાર્યાન્વયે ભ**૦ શ્રો સકળોકોર્તિ દેવા તત્પ**દ્રે ભ૦ શ્રી ભુવનકોર્તિ સુરાપદેશાલ હું મડ ખેરજા ગાત્રે શ્રેષ્ઠી શ્રીપાળ ભાષી સહજલદે સત શ્રે સાલ્કા ભાર્યો દૂધી સુત સામા ભાગ બાલુસમતિ ચંપા ભાગ વાનુ સત નાસણ શ્રી ચંદ્રપ્રશુરવામિ

૧૫. રતનત્રય ધાતુની ચોવીસી ઇંચ ૧૧ ની પદ્માવતી ચિન્દ્ર સાથે લેખ—સં. ૧૫૧૬ વર્ષ વૈજ્ઞામ સદ ૧૫ સોમે. ક્રપલા લેખ. છેવરે શ્રી રત્નત્રય ચતુર્વિશતિ નિત્યં પ્રશ્વમતિ છે.

૧૬. ધાતુની ચૌવીસી–આદિનાય નીચે પદ્માવતી કાતરેલા છે. बियाध ध्य १०॥

લેખ— સંવત ૧૫૭૮ કાગણ સુદી શ્રી મૂળસંધે કુંદકુંદાચાર્યા-ન્વયે ભ૦ શ્રી સકલકીર્તિ સ્તપદે ભ૦ સુવનકીર્તિ તત્પદે ભ૦ શ્રી ત્રાનભૂષણ ગુરાપદેશાત હુંબડ શ્રે૦ હલદા ભા૦ ભસુ સુન દેવા..... માલા નિત્ય પ્રશુમતિ.

૧૭. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ઉંચાઇ ધૈચ ૭

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૦ સુધે શ્રી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત હુમક જ્ઞાતિ દાશી કરણસી ભાર્યા કરણ તયેઃ સુતા સત્ત્ર શ્રેયાર્થ શ્રી મક્ષીતાથ ભિંભમ્ કારાષિતમ્ શુભમ્

૧૮. પંચ પરમેષ્ટી ધાદુના ઉંચાઇ ઇંચ છા

લેખ—સંવત ૧૫૧૫ માધ સુદી ૧૧ રવી બ્રા દિગંભર ઉપદે-શાત્ વાલે વાસ્તવ્ય મેવાડા જ્ઞાતીય કપદા ભાગ માંડૂ સુવગ્ય મેલા ભાર્યા માણકદે સુત હસે શ્રી અજિતનાથ નિત્ય પ્રશામતિ.

૧૯. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઇંચ છા

લેખ—સંવત ૧૫૧૮ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૨ રવી મૂળસંધે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરૂપદેશાત્ હુમડ વંશે ગૌ દેવરા હુ ભાગ સરસર્ધ તયાઃ પુત્ર શાગ સારંગ ભાગ રંગી લધુ ભાગ રમાદે પ્રયુમિતિ નિત્યમ્

ર. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના હ ઇંચની

લેખ – સં૧૫૩૧ વૈશાખ વદી ૫ છું કે મૂળસાંઘે ભાગ શ્રી ભુવનકીર્તિ સ્તપાર ભાગ શ્રી જ્ઞાનભૂપણ ગુરૂપદેશાત્ શાર ભાષા ભાગ આસુ તથા સંગ્યુરી સુરુ રાષ્ટ્રા સ્તના માણેક નિત્ય પ્રખુમતિ.

ર૧. પંચ પરમેષ્ટી ધાતુના ૭ ઇચના કું લેખ—સંવત ૧૫૨૪ વર્ષે ચૈત્ર વદી પ સામે મૂળસથે સરસ્ત્રતિ મચ્છે ભગ્ શ્રી સકલ્કીર્તિ તત્પટે ભગ શ્રા વિમર્સેન્દ્રકોર્તિ શ્રી સાંતિનાથ ભિંભમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રીમાલ જ્ઞાતીય પેઠ્હેશ ભાગ પોંગી -સુરુ માઇયા ભારુ રાષ્ટ્રકીયાઇ સરુ કારુ ભારુ ગામતી સુરુ કેશવ-રામ નિત્યમ પ્રશમતિ.

રર ચાેવીસી ધાતની ઇંચ ૧૧ા ની

લેખ-- ૧૫૨૭ વર્ષે વેશાખ વદી ૧૧ **ઝુધે શ્રી મૂળસં**ધે સર-સ્વતિગચ્છે ખલાતકારગણે ભાગ શ્રી સકલકીતિ દેવા સાત્પેક ભાગ શ્રો ભાવનકીર્તિ ઉપદેશાત ૬૦ શ્રે. વજપાળ લા. સા તેજા બા. વેજ-લાદે તસ સત સિવા ભાગ સાહાસાએ ભાગ નરપાળ પંત શ્રી આદિનાથ ચતુર્વિ શતિકા નિત્યં પ્રણમતિ.

ગ્રા. રત્તત્રય ચતુર્વિ શતિ ધાતુની ૧૦ ઈંચની.

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે વેશાખ સદી ૯ શની શ્રો મૂળસંધે નંદી સધે ભાગ શ્રી પદ્માનં દંદેવા ત. પ. ભાગ સકળા/હિંદેવા હમડ वशे-भेधा भाव सत देव्हा ला. भेरान बाउन-रत्तत्रय अतुर्वि-શાંતિકા પ્રતિમા નિત્યમ પ્રણમતિ.

ર૪. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ઇંચ ૮ા ની.

લેખ – સંવત ૧૫૩૫ વર્ષે અવાડ સુદી ૨ રવી શ્રી મૂળમાંથી સરસ્વતિ ગચ્છે બલાત્કારગણે શ્રી નંદીસ'ઘે ભ૦ શ્ર' ક્રાંદક'દાચાર્યા-ન્વયે શ્રો પદ્મન દી દેવા-હુમ્ડ દ્યાતીય......પ્રથમતિ.

રપ પંચપરમેષ્ટી ધાતની ઈંચ ૮ ની

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વશાખ સદી ૩ શ્રો મૂળસાંધે સર-સ્વતિ મચ્છે શ્રો કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રા પદ્મતં દાદેવા તે ૫૦ ભા શ્રી સકળકોર્તિ ત. પ. ભા શ્રી વિમલે દક્ષીર્ત સરીભિઃ શ્રી **ચ્યાદિનાથ** બિંબમ્ પ્રતિષ્ઠિતમ હુમડ શાતિય શ્રે. વિરૂ ભા.....નિત્ય' પ્રથમતિ.

૨૬. ચૌમુખી પ્રતિમા હું. શ્રે. ઠાકરસી.

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ થા મૂળસધે ભાગ્ શ્રો ભુવનકોતિ° તο પા ભાગ શાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત ૐ નમા

૨૭. પંચપરમેષ્ટી ધાતુની ૮ ઇંચ.

સેખ—સંવત ૧૫૦૩ વર્ષે માધ સુદી ૧૩ રવી મૂળસંધે ભ૦ શ્રી સકળકીર્તિ—વિમળકીર્તિ આદેશાત હુમડ જ્ઞાતીય મ. દેવરાજ ભા. સરસઇ સુત સારંગ ભા૦ રંગી ભાત નરપતિ ભા. કરમા શ્રી સાંતિનાથ.

૨૮. પંચ પરમેશી ધાતુના ઇંચ કાા ના

લેખ—સંવત ૧૫૧૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૩ શ્રો મૂળસંઘે સર-રવિત ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ ત૦ ૫૦ ભા૦ શ્રી સકળકોર્તિ દેવાઃ ત૦ ૫૦ ભા૦ શ્રી વિમલેંબ્કોર્તિ ગુરૂણા શ્રી શાંતિનાથ ખિંખમ પ્રાતિષ્ઠત, હુમડ જ્ઞાંતિ શ્રેષ્ઠી હરસા ભા૦ તવરૂ ભા૦ નરસંગ દેવાઃ સુત સાજણ ભા૦ વડગ જિલ્યુદાસ...નિત્યમ્ પ્રણમતિ.

રહ. ગામટરવામાં ધાતુના ઇંચ કના લેખ નથી

૩૦. ગામટસ્વામી ધાવતા છેંચ દાા

લેખ—મૂળ દેશમ ગણે ગામટેશ્વર…ને**મી**સાગર વર્ણી.

ટ૧. પદ્માવતી ધાતુના ઉભા **ઇચ** ૧૨ ના

લેખ-ઉધઇતેંદ્ર પદ્માવતી આમા.

કર. જિત માતાપિતા—ધાતુના ઉચાઇ ૯ ઇંચ પહેાંળાઇ **૭ ઇ**ચ

લેખ—સંવત ૧૫૪૫ વર્ષે **ગંધાર મંદિરે** શ્રી મૂળસ**ંધે ભ**૦ ભુવનકીર્તિ, ભ૦ જ્ઞાનભૂષણ ઉપદેશાત્ હુંમડ જ્ઞાતીય સંધવી વધરા ભા૦ મટકુ સુત સંધવી સદા ભા૦ મરધૂ કારિતમ્.

૩૩. પદ્માવતી ધાતુના ૪ ઇંચના.

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ શ્રી મૂળસંધે ભગ્શ્રો સકલકોર્તિ તૃ ૫૦-ભા૦ વિમલેંદ્રકોર્તિ ગુરૂપદેશાત્ સં. દેવક સુત જિનદાસ. ઢ૪. પદ્માવતી ધાતુના-ખડગાસન ઇંચ ૫ ના સંવત ૧૩૬૮ આવાઢ સદી ૨—કારિતમ્

૩૫. પદ્માવતી ધાતુના-६ ઇંચના.

લેખ—સંવત ૧૮૪૦ના વશાખ સુદી ૩ શ્રી મૂળકાંથે **લ૦** શ્રી મફીચંદ્રીપદેશાત્ શાંતૂમાઇ પ્રતિષ્ઠિતમ્

૩૬ પદ્દમાવતી ધાતુના પ ઇચના

લેખ-સવત ૧૭૨૨ જ્યેષ્ઠ સુદી ૨ શુક્રે શ્રી મૂળયાથે ભાગશ્રી મેરચંદ્રીપદેશાલ ગા૦ વર્લમાન ભાગળા. સાતમૂળાઇ પ્રણમતિ.

રુછ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના હ ફેલ્ મહિન. ઉંચાઇ ઇંચ કે.

લેખ—સંવત ૧૫૭૭ વૈશાખ સુદી ૧૨ ક્ષી સૂળસંધે શ્રો વિદ્યાનદી ગુરુપદેશાત શ્રાહિખડ ત્રાતીય.....

૩૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેલ્યુ સહિત ૬ ઇંચના

લેખ—સંવત ૧૫૩૭ વર્ષે વેશાખ સુરી ૧૨ શ્રી મૂળસાંધે આચાર્ય વિદ્યાનંદી મુરૂપદેશાત્ હુમડ વંશે શ્રેગ્ર નારદા ભાગ માણેકદે તમેઃ પુત્ર.....

૩૯. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૮ ધેંચના ૭ ફેંગ વાળા.

લેખ—સંવત ૧૮૬૩ વર્ષે માહા.....સુદ ભગ શ્રી વાદી સૂપશુ ઉપદેશસે ગાંધી રામજી દામા.....હુમડ દશા શ્રી ભાવન મર વ્યં.ર વાસે વસત.

૪૦. પાત્ર નાથ ધાતુના દાા ઇંચના હ ફેસ સાથે.

લેખ--સં. ૧૫૪૧ વૈશાખ સુદ ૧૨ મૂળસંધે......

૪૧. કમળની ૮ પાંખડીયાળી પ્રતિમા પ ઇંચની

લેખ-સંવત ૧૮૮૩ વર્ષે ભ૦ શ્રી પદ્દમનંદી ગુરૂપદેશાત્ શ્રેજ ખેરુન ગાત્રે..... ૪૨. પાર્યાનાથ ધાતુ ૩ ઇંચ

લેખ--સંવત ૧૫૪૧ શ્રી મૂળસંઘે શ્રુતાલા ભાર્યા.

૪૩. ધાતુની પ્રતિમા ૨ ઇચ શ્રી મહોનાથ

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ શ્રી મૂળસંધે ભગ્યા લક્ષ્મીયંદ.

૪૪. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૩ ઇંચના

લેખ—સંવત ૧૬૧૬ મૂળસાંઘે ભ૦ ત્રી સુમતિકીર્તિ ગુરૂપ**દેશાત્** નારણદે.

૪૫. ધાતુની પ્રતિમા ૨ ઇંચની સંવત ૧૫૭૪ ની

૪૬. પાસ નાથ ધાતુની ઇંચ ૪ ની

લેખ—સંવત ૧૫૯૫ વૈશાખ સુદ ૭ ગુરો શ્રી મૂળસં**ધે** શ્રી વિદ્યાનંદી, . ભ૦ શ્રી મક્ષોભૂપ**ણ, ભ૦ શ્રી લક્ષ્માયંદ, ભ૦ શ્રી** શુભચંદ્ર પ્રણમતિ

પ્રહ. ધાતુની પ્રતિમા ३૫બદેવ સંવત ૧૫૨૨ ની

૪૮. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૪ ઈંચના

લે ખ-નથી.

૪૯. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૪ ઇંચના

લેખ-સંવત ૧૫૯૬ વેશાખ સુદી ૧૧ રવી.....

૫૦. પાશ્વ નાથ ધાતુના ૪ ઇંય

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ શુડી ૭ વિદ્યાનંદી, મહોભૂપસુ, લક્ષ્મીચંદ્ર પ્રણુમતિ.

પર. પાર્થ નાથ ધાતુની ૪ ક્રેચની સંવત ૧૫૨૧ ની.

પર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૪ ઇચની સંવત ૧૫૭૨ ની વિજ્ઞાન દી મલ્લીભૂપણ.

### ૩૦૪ ] ભાવનગર દિ. જૈન મૂર્તિ લેખ-સંગ્રહ.

પર. રત્નત્રય ધાતુની ૬ ઇંચની સંવત ૧૫૩૭ ની વૈ. સુ. ૧૨ ક્રાષ્ટ્રાસંથી ભ૦ શ્રી સેત્મકીર્તિ ઉપદેશત્ હુમડવંશ દા. નલા..... નિત્યં પ્રસ્થમતિ.

પ૪. પાર્સ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇચ શ્રી મૂળસંધે.

૫૫. પાર્યાનાથ ધાતુના ૩ ઇંચ સંવત ૧૫૬૬ ના શ્રી મૂળસંધે.

પદ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૩ ઇચ્યના સંવત ૧૫૫૨ ના

પછ. પાર્શ્વનાથ ધાતુના 3 ઇચ સંવત ૧૫૬૦ ના

પ . પાર્શ્વનાથ ધાતુની પ ઇચના ૯ ફેશ્વના સંવત ૧૬૨૩ ની

પદ. ધાતુ પ્રતિમા ૩ ઇંચની સંવત ૧૬૮૩ ની

**૬૦. ધાતુ પ્રતિમા** ૪ ઇંચની સંવત ૧૬૮૦ ની

**૬૧. પાર્શ્વનાથ** ધા**તુની ૭ ફેચ્**યા**ળા** સંવત ૧૭૪૯ ની

ફર. ધાતુની પ્રતિમા-૪ ઇંચની સંવત ૧૬૯૬ વર્ષની

દુક. ધાતુની પ્રતિમા ક ઇંચની ભ૦ ગ્રાનભૂતણ.

૬૪. ધાતુની પ્રતિમા−૩ કંચની સંવત ૧૫૧૭ વેશાખ સુદ ૧૦ મળસલે.

દ્રય. ચૌમુખ ધાતુનો પ્રતિમા ૩ ઇ ચની. લેખ નથી.

૬૬. પ્રતિમા ધાતુની બદામડી વાળી. લેખ નથી. ચાંદીની એઠકવાળી.

**૧** હ. ધાતની પ્રતિમા ૩ ઇ ચની દેવે ક્કીર્તિ ઉપદેશાત.

**૧૮. પાર્યાનાથ ધાતુની ૩ ઇંચની સંવત ૧**૬૬૬ ની

**૧૯. ધાતુનો પ્રતિમા ૩ ઇ ચની મલ્લીભૂષણ** કૃત.

૭૦. પાર્યાનાથ ધાતુના ૪ ઇચ. સંવત ૧૫૮૯ના ચૈત્ર વદી ૮ સુધે.

હવ. ધાતુની પ્રતિમા ઢ કંચની લેખ—સંવત ૧૬૧૮ ની.

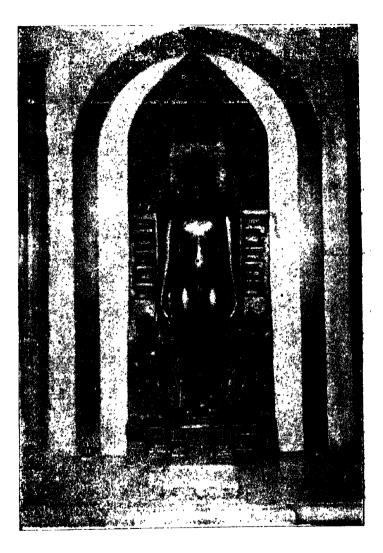

र्था १००८ श्री चन्द्रप्रभु तिथिकर कृष्ण पाषाणनी खड्गासन प्रतिमाजी भावनगर (हुमडना डहेडा) ना मंद्रिनी सं० १५३९ नी (डानडी छेख छे.) [ जुओ पृ० ३०७.]

હર. ધાતની પ્રતિમા ક ઇંચતી, સંત્રત કશ્રહક નહી

**૭૩. ચાં**દીનું મંત્ર સ્થન ત વતતં. સાવત તથી.

**૭૪. સાલહકાર**ણ યંત્ર સાંદીનું સંવત ૧૮**૬૭** નું

હપ. ચાંદીનું સિદ્ધચક્રનું યંત્ર અનંતવતનું સંવત ૧૮૪૪ નું.

હદ, ચાંદીનું યંત્ર અનાંત્રવ્રતનું.

લેખ—સંવત ૧૯૮૪ ના ભાદરવા સુદ ૧૧ જાઇ જાણી તે ધામી નારણ નરાતમદાસ લીખાતી એારત.

**૭૭. ચાંદીનું યંત્ર સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર.** 

લેખ—મંવત ૧૮૯૮ આવતગર શીતલના**ય.** 

**૭૮. સમ્ય**ગ ત્રાન યંત્ર ચાંદીનાં

લેખ—સંવત ૧૮૯૮ નં.

૭૯ સમ્યગૃદર્શન યંત્ર સાંદીનું સાંવત ૧૮**૯૮ નુ**ં

૮૮. ચાંદીનું સિદ્ધચક્ર યંત્ર માટું ૧૦ ધેંચનું ગાળ ૨૪૪૦ ફ્રાંઠાનું.

લેખ—સંવત ૨૦૧૦ અવાઢ સૂકી ૮ <u>સાર</u> **દશાહમ**ક **દિગ**ભર મ'ત્રેશ્વર ગે<sub>ર</sub>ત્રે સ્વ૦ મગતલાલ વેણીચં**દના પ્રણ્યારે**.

૮૧. ત્રાંબાનું યંત્ર ૧૧ કચનું રૂપિ મંડળનું.

क्षेण-संवत १६६३ नं.

૮૨. ચાદીનું સાલહ કારણ યંત્ર

લેખ—સંવત ૧૯૭૯ નું. ત્રીનાવન દયાળજી

૮૩. ચાંદીનું સિહ્યુક યુંત્ર.

લેખ—સંવત ૧૯૨૧ નું ભ**્**ગુજીસંદ કરિય**ેક**ાત્.

૮૪. ચાંદીનું કલીકુંડ યંત્ર ૫ ઇંચનું.

લેખ-સં. ૧૯૨૧ નું ભાવનગર. જાઇ મંળા.

૮૫ ચાંદીનું યંત્ર દશ હક્ષણનું યુંત્ર.

લેખ-સંવત ૧૯૪૪ નું હૈકેન કેવામાં ભાવનમર.

૮૬. ચાંદીનું દશ લક્ષણનું યત્ર.

લેખ -સંવત ૧૯૩૨ દયાળજ માણેકચંદ.

૮૭ ધાતનું યંત્ર સ્વર વ્યંજન છે.

૮૮. સિદ્ધ ક મંત્ર ધાતનું સંવત ૧૫૬૭ નું.

૮૯. સાલહકારણ યંત્ર ધાતુનું હુમડ શાતીય.

૯૦. પગલાં ધાતના.

से भ-संवत १५०३ अ० श्री विभक्षेद्रशिति.

૮૧. પાંચ પગલાં.

**લેખ-સંવત ૧૫૨૪** ના વિમલકીર્તિ વગેરે.

૯૨, પાંચ પત્રલાં.

લેખ-સંવત ૧૫૨૪ ના વિમલે દ્રક્ષીતિ વગેરે.

૯૩. રૂપિમાંડળ ત્રાંત્રાનું ૧૧ા ઇંચનું.

લેખ-સંવત ૧૮૭૯ મહીચંદ્ર ઉપદેશાત ધાલા વાસ્તવ હ્રમડ એલરાજ ભારુ માંગણ ધર્મદાસ......

હેજ. સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર તાંળાનું ૭ ઇંચનું.

૯૫. તાંભાનું યત્ર દશ લક્ષણ સંવત ૧૮૫૦ નું.

૯૬ સિદ્ધ યંત્ર તોંબાનું માહન પ્રતિષ્ઠિતમા લેખ-વીર સં. ૨૪૭૦ કાંતીલાલ ધામી

૯૭ સમ્યગદર્શન યંત્ર તાંબાનું સં. ૧૫૮૪ નું

૯૮. સમ્યગદર્શન યંત્ર તાંબાનું સં. ૧૮૦૭ નું

૯૯. તત્વાર્થનું ત્રેકાલ્યમ દ્રવ્ય વટકમ લેખનું ધાતુનું.

૧૦૦. સિલ્ચક ધાતનું યંત્ર સં. ૧૫૯૧ નું

૧૦૧. સાલંહકારણ ધાતુનું સંવત ૧૬૮૦ નું

૧૦૨. ચાંદીનું સરસ્વતિનું મહા યંત્ર.

૧૦૩. ક્ષેત્રેપાળ કાળા પાષાસના ૧૫ ઈચના

૧૦૪. પગલાં શ્રી તેમીસાગરજી.

લેખ—સંવત ૧૯૫૮ વાગડીયા વાલચંદ ગુલાખગંદતી એારતા રૂખમણીએ કરાવેલા પાછલા ભાગમાં એક દહેરીમાં છે.

૧૦૫ ચંદ્રપ્રસુ કાળા પાવાષ્યુ ઇંચ ૪૯ ના ખડ્ગાસન. **યક્ષ** યક્ષીણી સાથે સં. ૧૫૩૯ ના છે. પ્રાચીત કાનડી ભાષામાં લેખ **છે.** 

૧૦૬. પગલાં સફેદ અારસ ૮ ઇચિતા

ભાવનગરથી ૧ માઇલ ઉપર વિદ્યાનંદ સ્વામીતાં પગલાં છે તેની સાથે ૮ પગલાંએ છી જા પણ છે. જાતી ચરણ પાદુકા પર આરસતી નવી ચરણ પાદુકા ખેસાડી છે. લેખ કંઇ નથી. ૧૯૭૭ માં થયેલ જાણેલિક્તો લેખ માત્ર છે.

નાટ:—ભાવનગર ધોઘા તૂડીનેજ વસેલું કહેવાય છે. અત્રે ૩૦-૪૦ ધર દિ૦ જૈનાનાં છે. મંદિર એકજ હુમડના ડેલામાં છે, પ્રબંધ ઉત્તમ છે. ધોધામાં એક પણ ધર દિ૦ જૈનાનું રહ્યું નથી ને મંદિર રૂને પ્રતિમાઓ આશરે ૨૨૮ છે, તા ધોધાની પ્રતિમાઓ આવનગર લાવી એક નવી વેદી બનાવવી જોઇએ.

મૂળચંદ કસનકાસ કાપહિયા. તા. ૨૯–૭–૫૯



### દ્યાં થાના ત્રણ મદિશના મૂર્તિ હેં પા.

[ભાવનગરથી ખેસમાં ધાંધા મયા હતા. સાથે ભાવનગરના ૪–૫ ભાઇ આવ્યા હતા.]

- ૧. દાંડીયાનું જીનું દહેરૂ-શિખરળધ દહેરાસર.
  - ૧. મૂલનાયક શ્રી રૂપભાનાથ ઉંચાઇ ઇંચ ૧૫.

લેખ—નથી. ચાેથા કાળની છે.

ર પંચ પરમેશીની પ્રતિમા ધાતુની ઉંચાઈ ૮ ઇંચની.

સેખ—સં. ૧૫૩૭ શ્રો મૂળમાં ધે શ્રો વિદ્યાન દી ગુરૂપદેશાત શ્રે. તેજા ભાર્યો સત શ્રે. ણુબા ભાર્યા મસ્દ્રાઇ સુતા માત્ શ્રો આદિનાથે પ્રસમતિ.

ચોવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ૧૪ ઘેંચની.

લેખ—સંવત ૧૬૮૦ વર્ષ વૈશાખ વદી ૫ ગુરૂ શ્રી સૂલસંદે સ્વસ્વિત ગચ્છે બલાતકાર ગણે કુદકુંદાન્વયે શ્રી પ્રભચંદ્ર ત. ૫. ભ. વાદીચંદ્ર ત. ૫. ભ૦ શ્રી મહીચંદ્રીપદેશાલ હુંમડ દ્યાતીય દેશા વા. સા. શ્રી પત્ય ભાર્યા સમઇ દે તયાઃ શા શ્રી મેલરાજ ભાર્યા અંમતે સ્વ. શ્રી ક્લેઇયા સુ. સ. શ્રી વર્ષમાનાં ભાર્યા સં. વનાદે તયાઃ યુત્ર સં. શ્રી ઉવાજી સં કાડમદે તયાઃ યુત્ર સં. ધર્મદાસ એતે—મુનિસુવતનાથ નિત્ય પ્રસ્મિતિ.

૪. ચાવીસું ધાતુનું. ઉંચાઇ ૧૦ ઇંચ.

ક્ષેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વેશાખ સુદ ૧૦ છુધવાર શ્રી કાષ્ટા-સુધે વાગડગચ્છે ભ૦ શ્રી નંદે દ્રષ્ટીર્તિ દેવા: ત. ૫. ભ૦ શ્રી પ્રદાપ-ક્ષીર્તિ દેવાદેશાત્ શ્રી શ્રેયાંસનાથ ચતુર્વિશતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

સંઘવી ધર્મશ્રી ભાર્યા થા- રતન સત સા. હેમા ભાર્યા થા. હેમાટે બાકપુરવે ભાત જાકા ભાર્યા બીકમાદે સં. હેમા સુત વ ભાતે જ્યાં વીતા કારાપિતમ્.

પ. પંચ પરમેષ્ઠી ધાલુના<del>, દ</del> **ઇ**ચતા,

લેશ્યા **મ**ંવત ૧૪૭૯ વર્ષે માત માસે શુકલ પક્ષે ક્રમડ ફાતીય દશ્યલ કુપો—વચમાં પાર્થાનાથ છે.

**૬. ચાવીસી ધાતુની. ૮ ઇચની.** 

લેખ—સંવત ૧૪૯૦ વર્ષે વેશાખ સુદ્દી ૯ શની શ્રા મૂળસાંધે નાંદી સાંધે ભુબ શ્રી પદ્મતાંદી દેવાઃ હુમહ વંશે શ્રે. કાન્દ્રા ભાગ્ યુતલી સુત લાંબા બારુ બેમફ શાંતિનાથમ્ ર્જિંગમ્ પ્રતિષ્ઠિતમુ

છ. રત્તત્રય ધા<mark>તુત્</mark>કા ઈંચ<sub>,</sub> ૮ ની

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૦ મુધે શ્રી કાષ્ટાસંધે વાગડ ગચ્છે લાં શ્રી તરે દક્કિ તિ દેવાદ તે. પ. લાં શ્રીપતાપક્રી તિ દેવાદ ઉપદેશાત શ્રી ધાલા વાસ્ત અ શ્રી કુમક જ્ઞાતીય સંઘતી હેમા લાયાં આઇ હેમાદે ભાત વીકા ભાર્યા બાઇ વીકમદે સં હેમા સુત વસ્તા ભાર્યા સંપૂરદે ભાત તેમ્ય ભાર્યા નાથા સં વસ્તા સુત શ્રી વામા શ્રી રત્ત્રથ નિયમ્ કારાપિતમ્ નિત્યં પ્રસ્મિતિ ધર્મ શ્રેયાર્થ શ્રી.

૮. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુની-ઇંચ હ તી.

લેખ—સંવત ૧૪૮૧ વર્ષે વૈશ્વાભ વહી હ સુરી શ્રો કાષ્ટાસંધે નંદી તટગચ્છે ભ૦ શ્રી રત્નકીર્તિ શિષ્ય શ્રી લખજસેન ઉપદેશાહ– સાંતિનાયમ્ કારપિતમ્.

૯ પાંચ પર્મેલ્ઠો ધાલુના **ઈ**ચ ૯ તા.

લેખ—સં. ૧૫૧૮ વર્ષે મહલ વૃક્ષિ ૫ શ્રી મૂળસંથે અા૦ શ્રી વિદ્યાતંત્રી દેવાઃ—ક્રમક વંશે —શ્રી શાંતિનાશમ, બિંયચ કારાણિતમ્.

૧૦. પંચા પરમેકી ધાલુના ઈચા છ ઇચા

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે મામ સૂરી ૧૭ કાણસંથે નંદીવટગચ્છે વિલાગણ શ્રો સેવલ કોર્લિ રેપેન પ્રતિષ્ટિત્ય નારસિંહ દ્વાલીય કમ-લેપાર ગાંગે શ્રો સ્મૃતિનાશ્ય પ્રયુપતિન ૧૧. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતાનાં ૭ ઈંચનાં.

ં લેખ—સંવત ૧૪૮૭ વર્ષે અષાડ સદી ૭ રવી શ્રી કાષ્ટાસંધે ભાગ શ્રા નરેંદ્રકોર્તિ હુમડ જ્ઞાતિય સત મેવા.. શ્રી નેમીનાથ ભિંબમ પ્રતિષ્ઠિતમ.

૧૨. ચીમુખી ધાતની પ્રતિમા ઉચાઇ ઇંચ ૮.

લેખ—સંવત ૧૫૩૪ વર્ષે દાસો ભાજા ભાર્યાં શ્રી મળસંઘે<sup>,</sup> શ્રી ભવનકીર્તિ જ્ઞાનભ્રષણ ૐ નમઃ

૧૩. પાર્શ્વનાથ ધાતુના ૭ ફેશના ૯ ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સદ ૧૦ છાધે શ્રો મળસંધે सरस्वति भव्छे श्री विद्यानं ही सुरूपहेशात हुने इ ज्ञातीय श्रे राजा વીરૂ સત કર્સાતેનેદમ પાર્શ્વનાથમ ભિંભમ કારાપ્ય પ્રસમિત.

૧૪. ચૌવીસી ધાતની ૧૩ ઇંચની.

લેખ-સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૦ બધવારે શ્રી કાષ્ટાન માંથે વાગડ ગચ્છે ભાગ શ્રી નરેંન્દ્રકીર્તા દેવા: તગ પગ ભાગ શ્રી પ્રતાપકોર્તિ દેવાદેશાત શ્રી ચંદ્રપણ ચતુર્વિ શતિ જિન પદ્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ધાેધા વાસ્તવ્ય શ્રી હુંમડ ગ્રાતીય સં. ભાેપાયે બા. બાઇ ધની સત ર્ગ્રતિષ્દિતમ...

૧૫. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાવતી ૧૩ ઇંચતી.

લેખ—સંવત ૧૫૨૩ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩ ગુરૂ શ્રી મૂળસંવે સરસ્વતિ ગમ્છે ખલાત્કાર મણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભાગ શ્રી પદ્મ-નંદી દેવા તરુ પર ભરુ શ્રી દેવેન્દ્રકોર્તિ દેવા આયાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા તેવાસુપદેશાત હું બહુ જ્ઞાતીય પરી ધરસા ભા...નિત્યં પ્રશ્રુમતિ.

્ ૧૬, રત્નત્રમ ધાતાની ૯ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૦૪ વર્ષે કા<u>મુખ સદી ૧૧ શ્રી મૂળસં</u>ધે **લ**૦ 🧌 વિદ્યાનંદી દેવતઃ દીક્ષિત આર્યો સજનથો શકારિક 🍇 શુવન- કોર્તિ દેવન પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી હુંમડ દ્યાતીય શ્રે. સરવણ પુત્ર પં. તેમ્લ. નિત્ય પ્રભુમતિ.

૧૭ પંચ પરમેશે ધાતુની ૬ ઇંચની.

લેખ—સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે…શ્રી વિદ્યાન**દી શ્રી શાં**તિના**રુ** પ્ર**સ્**મતિ.

૧૮. મંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ૬ ઇંચના.

**લેખ**— સંવત ૧૫૧૫ વર્ષે હુમડ જ્ઞાતીય......

૧૯ રત્નત્રયમ્ ચતુર્વિશ તિકા ધાતુની ૧૧ ઇચની.

લેખ – સંવત ૧૫૦૦ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૫ શ્રી મૂળસંધે. સરસ્વિત ગચ્છે બલાત્કાર ગણે શ્રી પદ્દમનંદી આદિ ગુરૂપદેશાત્ હુમડ વંશે.....

૨૦. રત્નત્રય ચાેવીસી ધાતુતી ૯ ઇંચતી.

લેખ—સંવત ૧૩૮૦ વર્ષે માધ વદી ૧૧ શની શ્રી મૂળસંધે ભાગ શ્રી વિજયકોર્તિ ઉપદેશાત.....કારાપિતમ...

. **૨૧.** એ પ્રતિમાની જોડી ખડુગાસન ધાતુ**ની**.

લેખ-કાનડીમાં ધસાઇ ગયા છે.

રર. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૯ ફેલુની ધૈય ૧૧ ની.

રઢ. અજિતનાથ ધાતુના પદ્માસન ઇંચ ૧૬ ના

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ વર્ષ વૈશાખ સુદ ૧૦ છુધે શ્રી મૂળસંથે સરસ્વતિ મચ્છે બલાત્કારમણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે લાગ શ્રી પદ્મ-નંદી દેવાઃ તત્પદે ભાગ આચાર્ય શ્રી દેવેન્દ્રકરીતિ દેવાઃ તસ્ય શિષ્ય શ્રી આચાર્ય શ્રી વિદ્યાનંદી ગુરુપદેશાત્ શ્રી દુશક હાતીય શ્રે હ નાયુવાલ:.....સં. ભીંધા લાક થયા વશાદા દિતાય લહિતાહિ તયા: મધ્યે સામભદ તત્પુત્ર સં. થડતથી ભાગ વાધ...... કારાષિતમ્.

સ્પ્ર. **શ્રી** મ**હાદ્યીર** ધાતુના ૧૩ ઇંચના

૨૫. અજિતનાથ ધાતુની ઇચ ૧૩ ની

લેખ—સંવત ૧૫૩૨ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૫ રવોં શ્રી કાષ્ટ્રાસ ઘે વ્યાયક ગચ્છે ભાગ શ્રી ભીમસેન તત્પર્દે ભગ શ્રી સામકોર્તિ ગુર પ્રતિષ્ટિતમ્ શ્રી દુમક જ્ઞાતીય ઘોલા વાસ્તવ્ય......અજિતનાથમ્ પ્રભુમતિ.

રક. **પાર્શ્વનાથ ધાલુ**ની ૧૪ ઈંચની ૯ ફેંચની

લેખ—સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ્દી ૧૨ છુધે શ્રો મૂળસાં કે અલાતકાર ગણે શ્રી સફરવર્તિત ગરછે શ્રી કુંદકું કાચાર્ય ભદ્ઘારક શ્રી દેવે દ્રકીતિ દેવાઃ તૃત્પે આગાર્યા શ્રી વિદ્યાત કો હુમડ.... ગાલીયા

રહ. પંચમેર ધાલુના ઉચા ઇંચ રહ ના

સ્ટ. પંત્ર પરકેશિક ધાલુતા સા ઈચના લેખ—નથી.

ર ૯. સ્**ટીકની** પ્રતિમાર ૧૧ ઇંચની

किय —संवक १५२४ वर्षे श्री अवाद शुङ्ग गुरुवारे विद्यालंडी अरु हो कितार्था क्रमाञ्चीकः

૩૦. ચોમુખી પાલુકી પ્રતિમા ૩ ઇંચની શ્રી મૃણસંધે જુવન... ચાનભૃષ્યું. **૩૧. રત્નત્રય ધાતની પ્રતિમા ઇંચ પ**ંત્રી

ભાગ શ્રી દેવે દ્રશીર્ત તત્પદે ભાગ આવાર્ય શ્રી વિદ્યાન દી'..... જમક जातीय.....

કર. પાશ્વેનાથ ધાતની ઇંચ ૪ ની

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ સહી ૭ ગુફવાર શ્રી **મૂળસ**ંધે શ્રી વિદ્યાન દીપદેશાત શ્રી મહીભૂષા ..... તીરચંદ્ર પ્રતિષ્ઠિતમા

33. પાર્શ્વનાથ ધાતના ૪ ઇંચના. ઉપલાજ ૧૫૯૫ના લેખ. ૩૪. પાર્શ્વનાથ ધાતની ૪ ઇંચની

ઉપકાજ લેખા

૩૫. ખડુગાસન ધાતુની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ૬ લેખ---નથી.

કર. ધા<u>ત</u>ની પ્રતિમા ઊંચી ૪ ઇંચ અરત્મથની લેખ-સં. ૧૭૯૩ મૂળસંધે શ્રી મહીચદ ઉપદેશાત

૩૭. પાશ્વ<sup>ર</sup>નાથ ધાતુની ૪ ઇંચની લેખ--સં. ૧૫૧૩ તેા વિજ્ઞાનંદોતા.

ac. पार्श्वताक धातनाः ४ धयनाः लक्षारक श्रो ज्ञानभूष्णु યતિષ્દિતમ.

રહ પાર્શ્વનાથ ધાતની ૪ ધૈયની

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વર્ષ વૈશાખ સહી હ ગુરૂ શ્રો મૂળસાંથે ર્વવદ્યાનંદ ઉપદેશે શ્રા મહીભૂષણ ભ૦ લક્ષ્મીસેન પ્રસમિતિ.

૪૦. ધાતુની પ્રતિમા ક ઇંચની લેખ—સં. ૧૫૯૫ ભા લક્ષ્મીસેન.

૪૧. ચોવીસી ધાતુની ત્રણ ઇચની.

સ્લેખ—સં. ૧૬૮૭ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુદી **પ** દિતે…પ્રતિષ્ઠિતમ

૪૨. પાર્શ્વનાથ ધાતની ૪ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૭૧૫ માધ સુદ ૫ સામવારે કાષ્ટાસંધે નંદીતટ **ગચ્છે** ભ૦ **ઇ**ંદ્રભૂષણ પ્રતિષ્ઠિતમ્.

૪૩. ધાતુની પ્રતિમા ટાા ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૭૦૩ ભું મહીચંદ્રોપદેશાત શ્રી લાલછ…વિનમતિ.

૪૪. રત્નત્રય પ્રતિમા–૩ ઇંચની.

લેખ – સં. ૧૫૧૦ શ્રી મળસાધે વિદ્યાન દી – ધર્મ શ્રેયાત

૪૫. રત્નત્રય પ્રતિમા- ક ઇંચની.

લેખ--સં. ૧૫૩૫-- વિદ્યાન દી---

४६. स्टनत्रय प्रतिसा, ध्रय ३.

से भ-संवत १५३५-विद्यानं ही--

૪૭. ધાતુની પ્રતિમા-ર દંચની તૂટેલી છે વિદ્યાનં દીની.

૪૮. ધાતુની પ્રતિમા, ૪ ઈંચની, ધર્મનાથની,

લેખ—સંવત ૧૫૧૩ મા**લ વદ૧૩ ઝુધવાર. વિજ્ઞાન**'દીવાળી.

૪૯. પદ્મપ્રભ ધાતની પ્રતિમા ર ઇંચની.

લેખ—સંવત ૧૫૨૨ માધ સદી ૧૫ વિદ્યાનંદી.

૫૦. પશાવતી ધાતુની ૪ ધૈયની.

લેખ—સંવત ૧૭૧૮ વર્ષે માધ સદી ૬ બાધે ભ૦ મહીચંદ્ર મેરચંક ઉપદેશાલ – હુમક સં....

પા. પદ્માવતી ધાતુની પ ઇંચની.

લેખ—સંવત ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી પ ગરી શ્રી મળસાંથે હમડ ज्ञातीय....

પર. સ્કટીકની પ્રતિમા પા ઇંચની પહેાળી જાા ઇંચ. ચંદ્ર-પ્રભુતી પ્રાચીન કોટ કરેલી (હરીજનને ત્યાંથી લાવેલા તે)

મઢ. સફટીકની પ્રતિમા હ ઇંચની. શાંતિનાથની (હરીજનને ત્યાંથી લાવેલા તે)

ભાવનગરવાળા શા. મણીલાલ દ્વીરાચંદ (ધાંધાવાળા) ની સાત પેઢી પર તેના વડવા ત્રિકાળ સામાયક કરતા હતા તે ધ્યાનથી ન ચલ્યા ત્યારે વ્યાંતરે રાત્રે સ્વરનું આપ્યું કે અમુક હરીજનના ચંદરવામાં ત્રણ સ્ક્રેટીકની પ્રતિમાંઓ છે તે લઇ આવ. તે લાવેલા તેમાંના આ બે છે તેઃ એક ખંડિત થયેલા પાલીતાણામાં છે.

પે કે કે ત્રે માળ પાષા છાના દીચ ૧૬ ના.

ય ત્રે છે.

૫૫. તાંબાનું ઢેં શ્રી વગેરેનું યંત્ર.

લેખ-નથી.

પદ. તાંબાનું યંત્ર શ્રી વગેરેનું.

લેખ--નથો.

પછ. તાંબાનું ચારસ યંત્ર ૬×૬ દશ લક્ષણનું

લેખ સંવત ૧૫૦૩ નું મૂળમંધે.

પડ. તાંબાનું રૂપિ મંડળ યંત્ર ગાળ ૧૨ ા ઇંચનું.

લેખ- મં. ૧૯૧૮ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૦ મળસંથે ખળાતકાર ગણે કુંદુકું દાચાર્યાન્વયે િદ્યાભવણ, ધર્મ ભૂષણ, ગુણી શ્રી ચંદ્રકીર્તિ તત્પકે ભાગ શ્રી ગુણચંદ્ર ઉપદેશાત ધાલામંદરે ગ્રાંતિ દશાહ્રમડ: मातीय.....

પહ. ત્રાંખાનું યંત્ર રતનત્રયનું.

લેખ—સં. ૧૫૦૮ ફાગણ સદ ૧૧ મૂળસંધે ભ૦ થી સકલ-ક્રીતિ ભુવનકોર્તિ હુમડ દાતીય દેવાભાઇ શ્રો.....

६०. ધાતુનું સમ્યગ્દર્શન યંત્ર.

લેખ-સં. ૧૫૩૧ વિજ્ઞાનંદી ઉપદેશાત.

દ્રશ તાંબાન સિદ્ધચક્ર યંત્ર

લેભ્ય-સં. ૧૫૯મા તું વૈ. સુક્ર છા ગુરી મૂળસંધે......હુમડ -સાલીય

કર. ધરણુંદ્ર પદ્માવતી મંત્ર તાંબાનું. લેખ નથી.

રસ સમ્યક્ત યંત્ર ધાલુનું.

લેખ—સં. ૧૫૭૧ નું મૂળસંધે ચંદ્રકોર્તિ વિદ્યાનંદો…ધોધ્ય-વાસ્તલ્ય ગાંધી……

**૧૪. તાંભાનું ચિત્ર સં. ૧૫૯૫ નું.** 

૬૫. સમ્યગદર્શન યંત્ર તાંભાનું. સં. ૧૫૧૯ નું.

૬૬. તાંબાનું યંત્ર સિદ્ધચક્રનું.

લેખ—સં. ૧૮૫૧ વૈશાખ સુદ ૮ મૂળસાધે વિદ્યાભૂષણો-પદેશાત્ પ્રતિષ્ઠિતમ્ ગાંધી રામછ દામા ભાર્યા છવી પ્રતિષ્ઠિતમ્

**૧૭ સિદ્દચક ધાતુનું.** 

લેખ—સં. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદી પ ગુરૂ મૂળસુંધે હુમડ દ્યાતીય -સંધર્માત મેદરાજ ધર્મદાસ ધાલા બંદરે

૧૮. દશ લક્ષણ યંત્ર ધાતુનું.

લેખ--૧૫૩૧ માધ (સુદી ૧૦ શ્રો મળસંઘે શ્રી સુવનક્રીતિ\* -માનભૂષણ ઉપદેશાત.

**૧૯ સિલ્લચક્ર યંત્ર તાંમાનું ... હુંમ**ડ ભાજરાજા.

**૭૦. સિદ્ધચક્ર તાં**ળાનું ધસઇ ગયેલું.

ક્ષેખ—સંવત ૧૫૩૧ તું.

૭૧. ચાખાંડું તાંભાનું યંત્ર. એાં કહીં હીં તું.

**૭૨. ચાંદોતું સાલહકારણ યંત્ર.** 

લેખ—સંવત ૧૮૬૫ પૌષ સુદ્દો હ શનો બ્રો મૃળસંધે...લ બ ર્યવદાનંદી, દેવેંદ્રશિતિ, વિદ્યાભૂષણ નિક્ષ્યં પ્રમુપતિ. ૭૩. દશલકાણ યંત્ર ધાતનં.

લેખ – સંવત ૧૫૩૧ તું વિજ્ઞાનંદીનું હુમડ જ્ઞાતિનું.

**૭૪. સમ્યગદરાન યંત્ર તાંળાનાં.** 

લેખ-સંવત ૧૫૩૧ તું.

છપ અમાકાર મંત્ર યંત્ર.

લેખ-સંવત ૧૭૯૩ નું.

**૭**૬. સિદ્ધચક્ર ધાતને.

લેખ—સં. ૧૬૪૮ નું કાગણ સદી પ રવી મળસાવે.

૭૭ શ્રી સિહ્લચક્ર યંત્ર ચાંદીનું.

ેલેખ—સં. ૧૮૭૬ વર્ષે માહા વદ ૧૪ વાર ચંદ્રે શ્રી મૂળસાંધો વિદ્યાભવણ ઉપદેશાત.

છ૮. પદ્માવતી દેવીનું ધાતનું યંત્ર.

લેખ—સં૧૭૫૬ જયેષ્ડ સદ ૧૦ મૂળ**સંધે ક્ષેમ**ક્ષી**ત' ગુરૂપ્ર≩-**-શાત પં. હેમછ સતર્ય.....

૭૯. સિદ્ધચક્ર ચંદીનું યંત્ર

લેખ-સં. ખડિત છે. મૂળસંવે ભ૦ વિદ્યાભૂષશ.

.૮૦. ચારસ તાંબાતું યંત્ર, ધાડશકારણ યંત્ર,

૮૧. સાલહકારણ યંત્ર ધાતનું.

ક્ષેખ-નથી. જાનં.

૮૨. ૮ કાઢાનું યંત્ર ધાતનાં.

લેખ—સં. ૧૫૨૫ તું હુમડ વંશે.

૮૭. ચારસ પગલાં ધાતનાં.

ક્ષેખ—મં, ૧૫૨૩ ના.

2૪. ચારમ પ્રથમાં ધાતનાં.

ંક્ષેખ—ંસ. ૧૬૮૦ વૈશાખ વદ **પ** મૂળસાંથે તત્પદે ભાગ ંથી…. અંદ્રીપદેશાત માલા વાસ્તવ્ય ક્લાહુમક શાહીય શ્રી શ્રેષ્ઠી માવા....

૮૫. આરસનાં પગલાં સફેદ.

લેખ—સં. ૧૪૩૮ વર્ષે ભ૦ શ્રી અમતચંદ્રાયાર્યનાં.

૮૬. સિદ્ધચક્ર તાંબાનું ચારસ કલ્યાઅકીર્તિ હુમક દ્યાતીય..... કાનડીમાં પણ લેખ છે.

૮૭. સાલદકારણ યંત્ર ધાતનાં.

સં. ૧૫૩૭ માધ સુદી ૧૦ મૂલસંધે ભવનકીર્તા ત્રાનભ્રષ્ણ ગુરૂ પદેશાત.

૮૮. ચારસ તાંખાનું ભગવત પૂજા યંત્ર શ્રી મૂળસંધે.

### ર. ઘાઘાના શુજરાતીના દહેરાની પૂર્તિ<sup>ર</sup>ંથાના ક્ષે**ખા**.

૧. સહસ્રકૃદ ચૈત્યાલેય ધાતુનું ૪૦ ઇંય ઉંચું અને ચારે વ્યાગ્વએ ૨૮ ઇંચ પહેાળું ૧૦૦૮ પ્રતિમાનું. પ્રાચીત.

લખ--આદિ સંવત્સરે સારશિસત નૃષતિ બોલિકમાતીત્ય રાજ્ય સંવત ૧૫૧૧ વર્ષે શ્રી મુળસાંધે નંદીસાંધ સરસ્વતિ ગચ્છે **બ**લાત્કાર ગણે • શ્રી કુંદકું દાચાર્યાન્વયે ભ ગ શ્રી રતનકી તિ ત પ. ભાગ શ્રી પ્રભાગ કે દેવાઃ ત. પ. ભ. શ્રી પદમન દી દેવાઃ ત. પ. ભું શ્રી દેવેંકકાર્તિ દેવાઃ તે. પે. ભું શ્રી વિદ્યાનંદી દેવા તદાપ-**દેશા**ત શ્રીમદ્યો ધાેધા નગર વાસ્તવ્ય શ્રી હુમડ રાતીય ચતુર્વિધ સંધ સમૂદાયેત સહ સહસ્રફ્ટ બિંબમ્ કારાપિત પ્રતિષ્ઠાપિતમ શભ ભ્યાત સમસ્ત શ્રીસંધ મહતાં મહતાં. ધ્રહ્મચારી અજિત પ્રષ્ય-મતિ નિત્યમ . સંધપતિ ભોજ પ્રતિષ્ઠાપિતમ ... સૂત્ર દેવા ધરિતમ ઇદ્દમ. દ્યાં વાસ્તવ્ય શ્રી સંદ્યેન કારાપિતમ્.

૨. ભ૦ રૂપભદેવ સફેદ પાષાણ ૩૨ ઇંચ ઉંચા પહેાળાઈ ૨૫ **ઇચ** 

લેખ—સં. ૧૬૭૫ વર્ષે વૈશાખ વદી પ ગુરી શ્રી મૂળસાંઘે સરસ્ત્રતિ ગચ્છે ખલાત્કાર મણે કુંદકું કાચાર્યાન્વયે ભ૦ શ્રી વીરચંદ્ર દેવા: ત પ. ભ૦ શ્રી જ્ઞાનભૂષણ દેવાઃ ત. પ. ભ૦ શ્રી પ્રભાચંદ્ર દેવાઃ ત. પ. ભગ્યી વાદીચંદ્ર દેવાઃ ત. પ. ભગ્યી મહીચંદ્રોપદેશાત જુમડ ત્રાતીય ધોધા વાસ્તવ્ય સં. શ્રી કાહનું આ આર્યો સં. સહજલદે તયા: પત્ર સ. મદનજી ભાર્યા નાથમાઇ તયા: —અંમાઇ ગાત્રે સંધવી શ્રી મેધરાજ ભાર્યા ગંગાદે તથા શ્રી રૂપભનાથ બિંબ કારા-પિતમ નિત્યમ નમતિ શ્રીરસ્તુ.

ર. અજિતનાથની પ્રતિમા કાળા પાપા**ષ્ટાની ઉંચી ઇંચ ૨૭** પહેાળાઇ ૨૪ ઇંચ ચાથા કાળતી. પ્રાચીત, લેખ નથી.

૪. ચંદ્રપ્રભૂની પ્રતિમા સફેદ પાષાણ ઊંચાઇ ઇંચ ૩૧ પહેા-લાઇ ૨૫ ઇંચ.

લેખ-નથી પ્રાચીન ચાથા કાળની, ચિદ્ધ નથી,

પ. પીળા વાષાણની વીસ વ્યહરમાનની પ્રતિમા ઊંચી ઇંચ ૧૬ પહેાળામ ઇંચ ૧૮ લેખ નથી.

દ, પોળા ખંડિત પ્રતિમા પદ્માસન લેખ વંચાતા નથી, પ્રાચીન,

છ. પીળા પાષા**શની પદ્માસન** પ્રતિમા ૧૦ ઈંચની **ધણી** પ્રાચીન. લેખ નથી.

૮. ધાતુની ચૌવીસી ૧૭ ઇચની.

લેખ - સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ સુદ્રો બુધે દિને શ્રી મૂળસાંઘે ભલાતકાર ગણે સરસ્વતિ ગચ્છે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે ભ**ુ શ્રો દેવેંદ્ર-**કીર્તિ દેવાઃ તત્પકે ભ૦ શ્રી વિદ્યાનંદી દેવાઃ તદુપદેશાત્ શ્રીમતિ જું ખડુ વંશે.....કારાપિતમ

૯. તીન ચોવીસી ધાતુતી ચારસ ઉંચી ઇંચ ૧૫.

લેખ—સં. ૧૪૯૭ નો ઘણી પ્રાચીન. ઉત્તમ *ખ*નાવટ છે. લેખ બહુ માટા છે.

૧૦. ધાતુની ચાેવીસી ઉંચાઈ ઇંચ ૧૩

લેખ—સં. ૧૫૯૮ વર્ષે ફાલ્યુન માસે શુકલ પક્ષે ૩ ગુરી શ્રી મળસંધે—હમડ શાતીય (લેખ ખહુ માટા છે)

૧૧. સકેદ પાષાષ્ય કુંયુનાથની પ્રતિમા ઉંચી ઇંચ ૧૦ પ્રાચીન. લેખ—સં. ૧૫૩૪ શ્રાવસ.

૧૨, કાળા પાયમથની પ્રતિયા 🖈 હૈંગતી.

લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૩. સફેદ માયાખની ક્રિંચી ઈંચ ૮

લેખ-- ધસાઇ ગયા છે. પ્રાચીન.

૧૪. વસમાં પદ્માસન ક્ષભનાથ તે સ્થાજીયાજી ખડ્કાસન સફેદ પાષાસ્થની પ્રાચીન પ્રતિમા ઉપર મે હાથી વ્યહિત ક્ષણો પ્રાચીન.

લેખ—તથી.

૧૫. પાષાભુની ચૌવીસી (સફેદ) ૧૭×૧૩ ઇંચની.

લેખ-નથી. પ્રાચીન.

૧૬. તાંભાનું મંત્ર ચારસ ૧૧ ઇચનું.

લેખ—સં. ૧૪૮૫ વર્ષે. મે₁ટા લેખ છે.

૧૭. શ્રુતસ્કંધ યંત્ર તાંમાનું ૧૬×૭ નું

લેખ---સં. ૧૫૫૧ વૈશાખ સુદ ૧૦ સાંગ્રે. લેખ બાદુ ત્રાટા છે. અતીવ પ્રાચીત

૧૮. યંત્ર ૫ ઇંચતું કાનડી ભાષાતું લોખાતું જાતું.

૧૯. ચારસ યંત્ર કાનડી ભાષાનું તાંગાનું ગુતું.

ંર●. ચારસ યંત્ર કાનડી ભાષાનું તાંબાનું જીતું.

**.૨૧. સિદ્ધચક યંત્રે જાંળાનું ઇંચ ૧૦ તું** ચેરસ.

લેખ—સંવત ૧૪૯૫ તું ક્રાતિ'ક સુદઃ૧૪ શુરૂવાર કાષ્ટાસંધાતું છે. માટા લેખ છે.

સ્વ. પાવાસની ચોવીસી પીળા રંગની **ઉચા**ઇ ઈંગ ૧૭**૮૯.** 

રક. ક્ષેત્રેપાળ પ્રાચીન ૧૮ ઇંચના પહેાળાઇ ૧૨ ઈંચ.

૨૪. કાળાપાયાષ્યુની પ્રતિમાં પ છેચની જીની શાળીન વેદીમાં મિડી કાતસ્થી સહિત છે.

૨૫. ૪ ગુરૂંએાના ધમાં પ્રાથીત. ખેંહિત.

વ્યક્ત જ સુરુમાનાં પ્રમર્શા નાફેદ પ્રાપ્રાણ નમારસના

લેખ- સંવત ૧૩૪૭ વૈશામ ત્રાક ૧૭ (સુક <u>સ</u>ર્વ ત્સંવાસરી



श्री सहस्रकूट चैत्यालय (१००८) प्रतिमाओ धातुनी प्राचीन मन्य चौमुखी प्रतिमाजी. था सहस्रकूट ४० इंच उंची छे, चारे बाजु छेख छे. ए गुजराती साजनाना घोघा (भावनगर) ना मंदिरमां छे जे सं० १४५१ मां भ० विद्यानन्दस्वामी द्वारा प्रतिष्ठित छे. [जूओ पृ० ३१८] તથા નવીન સંવત્સરી ૧૯૩૭ ના શ્રાવણ વદો શુક્રે નવી મિતિ છે. સ્વસ્તિ શ્રી મૂળસંધે ભલાત્કાર મણે શ્રો સકળકોર્તિ તે. યે. ભ૦ શ્રી મલ્લીભૂષણસ્યેદમ પાદુકા શ્રી ઘેાધા ગામે હમક દ્યાતે ગુરુ-યાદુકા જર્ણોલાર કારાપિતમ

## ૩-ચાપડાના દહેરાની પ્રતિમા<mark>ગ્યાના ક્ષેપ્યા.</mark> ઉપરની વેદીમાં.

- ૧. પાર્શ્વનાથ ખડ્ગાસન ૭ ફેચુ સહિત કા**લા પાષાણ આવ્યુ**-બા**લુ** કાતરકામ ઉચાઇ ઇંચ ૧૦. પ્રાચીન. **લેખ નથી.**
- ર. કાળા કેશરીયાજના પત્થરની પદ્માસન પ્રતિ<mark>મા પ્રાચોન ૪</mark>ાા×૬ **ઉચ**ની.
  - a. ધાતુની ચોવીસી ઉચી ઇંચ ૧**ર**.
- લેખ—સં. ૧૫૧૫ માલ સુદી ૧૧ મૂળસં**લે સ૦ મ≃છે ળલા**cકર ગણે બ૦ શ્રી પદ્મનંદી દેવાઃ તત્પટે ભ૦ **શ્રી સકલકોર્તિ** દેવાઃ તત્પટે ભ૦ શ્રીસૂષણુકીર્તિ ઉપદેશાત્ હુમ**ડ ગ્રાતીય ધેલા** વાસ્તવ્ય…….
- ૪. રત્નત્રય ચાેવીસી ધાતુની તથા ઉપર ૧ **ળાકુંગળી ખડ્**ગાસનની **દ**ચાઇ ઈંચ ૧૧ા.

લેખ-સં. ૧૪૮૦ વર્ષે માલ વદી પ મુર શ્રી ફ્રમડ ગ્રાતીય...

પ. ચૌવીસી ધાતુની ઊંચાઇ ઈંચ ૧૨

લેખ—સં. ૧૫૯૫ વૈશાખ સુદ છ શરૂ મૂળસંથે—દેવેન્દ્રકોર્તિ, વિજ્ઞાતદી, મહીંભૂષણ દેવાઃ તત્પટ્ટે ભ૦ લક્ષ્મીચંક દેવાઃ તત્પટે ભ૦ અભ્યયંદ્રોપદેશાત્ કુમડ દાતીય વીરા ભાષી……

૬. ચાવીસી ધા<u>ત</u>ની રત્નત્રયની ઊંચાઇ **૧૧ ઉચના.** 

્ર **લેખ—સ**ંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુંદ ૧૦ વિ**દા**ન દી... હુમહ સાતીય..... છ. **પંચયરત્રેષ્ટ**ો ધાતુના ઉંચો ઇંચ ૮

લેખ--નથી.

્**ડ. પ'ચ મ**રમેષ્ટી ધાતુના ઊંચો **ઇચ** ૮

લેખ—સં. ૧૫૪૪ વેશાખ સુડી ૩ સામે મૂળસંથે વિજ્ઞાનંદીં શિષ્ય મલીભૃષણ પ્રતિષ્ટિતમ્. માહ જ્ઞાલીય માહીયા ભાગ...

૯. સફેદ પાષાણ પ્રતિમા ફયલદેવની ઊંચી **ઇચ ૯** લેખ—સઃ ૧૬૪૭ માલ સુદી ૧૦ સાેમે શ્રી મૂળસંધે.

ે ૧૦. પદ્માસન ધાતુની પ્રતિમા ઉંચો ઇંચ ૪ શાંખ ચિદ્ધ. સેખ—સં. ૧૭૦૭ મૂળસંધે......

૧૧. પાર્શ્વનાથ ધાતુની ૪ા ઇંચની.

લેખ – સ. ૧૬૨૭ વર્ષે વૈશાખ વડી ૧૦ શુક્રે શ્રી મૂળસર્થે ભા૦ સુમતિકીતિ ગુરૂપદેશાત્

૧૨. પાર્શ્વાથ ધાતુના ૪ાા ઇંચના.

લેખ—સં. ૧૫૯૬ વૈશાખ સુદ ૧૩ રવી શ્રી મૂળસંધે મહો-ભૂષણ, લક્ષ્માચંદ્ર શ્રી સુવર્ણમતી તત્યર શ્રી અભયચંદ્રેન પ્રતિક્રિતમ્.

૧૩, સફેંદ્ર પાષાષ્યું ખડ્ગાસન ૮ ઈચની પ્રાચીન.

૧૪. ચૌવીસી કાળા પાપાણની હ ઇંચ ચારસ.

લેખ—નયી

૧૫. પાર્ધાનાથ ખડ્યાસન હાા ઇચની. પ્રાચીન લેખ નથી. ૧૬. પગલાં ધાતુનાં પાા×કાા.

લેખ—સં. ૧૭૬૩ માહા માસે કૃ ૧૭ સામતાસર સૂર્યપુર (સુરત) શ્રી વાસુપૂર્ભ્ય ચૈત્યાલયે શ્રી મૂળમાંથે સરસ્વતિ મચ્છે ખલાતકાર મણે શ્રી કુંદકુંદાચાર્યાન્વયે તત્પદે ભાગ અભયચંદ દેવાઃ તત્પદે ભાગ થી શુભચંદ સ્વયં પાદુકામિદમ શ્રી રત્તત્રય પ્રતિષ્ઠિતમ્

ે ૧૭. ધારાની પાકુકા—મૂળમાંથે શ્રી સકલકોતિ, શ્રી વિમલકોતિ. સંવત ૧૫૨૫ કાલ્યુન સુદી.....કુમડ વંશે. ૧૮. પાંચ પગલાં ધાતુના ટ×૩

લેખ —સં. ૧૫૯૫ વૈશાળ સુદ ૧૧ સાગે મૃળસ**વે.....ક**ંબડ -દાલીય.

#### ય ત્રો.

૧૯ તાંખાનું ય'ત્ર ૫×૫ શત્રુ-ભય નિવારણ ય'ત્ર.

ર૦. સિદ્દચક યંત્ર તાંળાનું ગાળ ઇંચ ખા નું.

લેખ—સં. ૧૪૪૪ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૫ બુધવાર **શ્રી મૃ**ગસંત્રે શ્રી સ્ત્વકીર્તિ ગુરૂપદેશાત્

ર૧. સિદ્ધચક્ર યંત્ર તાંબાનું ગાળ ૭ ઇંચનું.

લેખ—સં. ૧૫૧૯ વર્ષે માધ સુરી ૫ શ્રી મૂળસંધે વિદ્યાન્દી...

રર. સિદ્ધચક્ર યંત્ર ધાતુનું.

લેખ—સં. ૧૫૩૧ વર્ષે માધ સુડી ૧૦ મૂળસંધે ભ૦ **સુત્રન** ક્રોર્તિ, ભ૦ ત્રાનભૂષેજા ઉપદેશાત

ર ૩, ધાલુનું યંત્ર ગાળ દૃાા ઇંયનું પાર્ધાનાથ યંત્ર,

લેખ--સ. ૧૬૮૬ માલ સુદ ૧૧

૨૪ તાંબાનું સમ્યગ્દર્શન યંત્ર <mark>ગાળ ૬ ઈંચનું.</mark>

क्षेण-संवत १४८५ सिंडपुरा हातीय.

રપ. ધાતુનું યંત્ર ગાળ ૭ ઇચનું કલિકુંડ યંત્ર.

લેખ—સં. ૧૬૬૭ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩૨ને મૂળસંધે વાદી-બૂષણ ઉપદેશાલ હુમડ ગ્રાતીય દીષા ભાર્યો વિજલદે સુત શા. સંગજી આર્યો સાર ગદે— પ્ર<del>થ</del>મતિ.

રક. તાંબાનું યંત્ર ગાળ કુ ઇંચનું ૮ કાઠાનું સં. ૧૬૫**ક વૈક્ષાખ** વદી ૧૧ સામે.

ં ૨૭ ચારસ તાંળાનું મંત્ર પત્રપ નું પુત્ર સૌખ્યાં યાંત્ર. ૨૮ તાંળાનું મંત્ર કાનડી પત્રપ નું. રહ. શત્રુભય નિવારણ યંત્ર તાંભાનું પ×પ ચારસ.

20. તાળાનું યંત્ર ચારસ સિદ્યક.

લેખ-સં. ૧૪૯૫ વર્ષે કાર્તિક સદી ૧૪ દેવન્દ્રકોર્તિ. વિદ્યાનંદી...

31. ચારસ યંત્ર તાંબાન -લક્ષ્મી પ્રાપ્તિ યંત્ર શા×311.

૩૨. તાંભાતું યંત્ર કાનડી ચેારસ ૪ ઇંચતું.

૩૩. તાંભાનું યંત્ર ચારસ ૨×૩ અનંતવત યંત્ર સં. ૧૭૬૦ ભાદરવા વદી ૧૩.

ax. પદ્માવતી યંત્ર exe તાંબાનું.

વેદી પરના લેખ-દિમંબરી સં. ૧૯૭૨ના શ્રાવણ સદ ૧૭ શક્તારે શ્રી ધાેધાવાસી ઠાકરસી નથુભાઇ તરફથી આરસ જડાવ્યા.

#### ચાપડાના કહેરાની-પદ્ધેલા માળની વેદીમાં.

૩૧. અંદ્રપ્રભુ મૂળનાયક સફેદ પાષાષ્ટ્ર ઉંચાઇ ૨૮×૨૩ લેખ—નથી. અતીવ પ્રાચીન ધર્માજ લગ્ય. ચાથા કાળની જારાય છે.

૩૬ શાંતિનાય-સફેદ **પાયા**એ ઉચી ઇંચ ૨૨×૨૦ લેખ-સં. ૧૪૯૨ વર્ષે વૈશાખ સદી પ…ધોધા હમઢ દાતીય… ૭૭. ધર્મનાથ પ્રતિમા પીળા પાષાસની ઇંચ ૧૯×૧૫ ની

ક્ષેખ-નથી. અત્યંત પ્રાચીન છે.

ac. નેમનાથ-કાળા પાષાજા ચળકતા ઈચ ૧૭×૧૦ ની.

લેખ—સં. ૧૪૪૩ વર્ષે વૈશાખ સદી. શ્રી મળસંધે ન**રે**ન્દ્ર

૩૯. શ્રી રૂપભદેવ સફેદ યાષા**ણ** ઉંચાઇ ઉચ ૧૧×૭.

લેખ—સં. ૧૪૫૩ ગુરૂ ઉપદેશાત દુમા મન્છે શ્રી મળાતકારમછે અમરસિંહ શ્રીલાલ સરચંદ શાલીચંદ ... પ્ર. નિસં પ્રસુમતિ.

૪૦. પાર્થનાથ ધાતુના ઉચાઇ ઈંચ ૧૨×૯ રેષ્ટું ૯ ના.

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વૈશાખ સુદ ૧૦ લુંવ દિને પ્રાથા વે સા તટ ગમ્છે શ્રી કુંદ૦ આ શ્રી વિદ્યાન દી સુરકેપદેશાત વે દ્યા વેલા તટ વાસ્તવ્ય શ્રી દુમડ વંશે મંગાવી ગાત્રે સાદા ભાર્યો કપી તતપુત્ર માંડન ભાર્યા દહકતે તચે: પુત્ર: માંધી પડાવા ભાર્યો પ્રેમલાદે તચે! સુત: મેધરાજ ભાર્યા હલિનાદે દિતીય મહીરાજા…સદા ભાર્યો વ્યમિંશી ચાર બંદા પ્રસ્તુમતિ

૪૧. વાસુપૂજ્ય ધાતુના ઉચાઇ ઇચ ૧૯×૬ મેં સ ચિદ્ધ.

લેખ—સં. ૧૫૨૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨ શુક્રે શ્રી મૂળસંઘે સરસ્વતિ ગચ્છે બળાત્કાર મહ્યું શ્રી કું બ લ શ્રી પદ્માંદી તત્પદે દૈવેન્દ્રકીર્તિ તત્પદે ભ ગ વિદ્યાનંદી સુરપદેશ ત્ મંધાર નગર ભાઇ આર્જિકા કલ્યાચુલી, વચનશી, સાંગનશ્રી શ્રી , તાસુપૂર્ષ પ્રતિમા કારાપિત્ રાહિણી વત નિમિત્તમ્ નિત્ય પ્રચ્યાતિ.

૪૨. રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની ઉંચાઇ ઇંચ ૧૩×૯ ની.

લેખ – સં. ૧૫૧૩ વૈશાખ સુદ્ર ૧૦ લુધવાર… ...વિદ્યાનંદી… હુમડ જ્ઞાતીય રાજલદે તયાઃ પુત્ર શ્રેગ …..માલા વાસ્ત વ્ય–પ્ર**ણ**મત્તિ.

૪૩, ચૌવીસી ધાતુની-ઉચી ઇંચ ૧૨.

લેખ—સં. ૧૫૧૩–ઉપલાજ લેખ. હુમડ તાતીય-શામલ ભાર્યો ધની ધાધા શાંતિનાથ પ્રતિષ્ટિતમ્.

૪૪. રત્નત્રય પ્રતિમા ધાતુની ઉંચાઇ ૧ ગા×ા.

લેખ—સં. ૧૪૮૯ વર્ષે જ્યેષ્ઠ સુકી ૧૪ મૂળસંધે જ. મહ્યુ મુનિશ્રી સામચંદ્ર દેવાઃ સમાટ દેવચંદ સુત્ર છ. ધધલી માતા સુવ લાપ તપાધમ વત ઉજ્લ નિમિત્તે પ્રશ્વમતુ નિત્યમ્ રાજ્ય ઉસ માંકલ સ્થાન સમ્મદ્દ્રય ક્ષેત્ર.

ં ૪૫. આદિનાય ચીવીસી ધાતુની. ઉંચાઇ છેય ૧૪×૮

લેખ—સ. ૧૪૯૯ વર્ષે વૈશાખ વદી ર સામવાર હુંગઢ વંશે: શ્રી મૂળસાંધે ભારતી ગચ્છે પદ્મનાંદી શિષ્ય દેવેન્દ્રક્ષીતિ ... વિદ્યાનાંદી શિષ્ય તદ્દસુરાપદેશાત .....

૪૬ રત્નત્રય ચૌવીસી ધાતુની. ઉંચાઇ ઇંચ ૧૦×૬

લેખ—સં. ૧૫૧૩ વર્ષે –વૈશાખ સુદ ૧૦ કાષ્ટાસંઘે વાગડગચ્છે-શ્રી નરેંદ્રડીતિ દેવા–પ્રતાપક્રીર્તિ દેવા–તદુપદેશાત્ શ્રી રત્નત્રય ચતુ.. પ્રતિષ્ઠિતમ્ શ્રી ધાલા શ્રી હુમડ દ્યાતીય સં. ભાષાળ ભાસવતી સુતઃ સુળ ભાગ ભાષ્ઠ કર્માદે.

૪૭. પંચ પરમેછી ધાતુના. હાા ઇંચના.

લેખ- સં. ૧૫૧૫ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૩ શ્રીમૂળસંથ-સિંગ્યું નેદી સંઘે શ્રો કુંદર ભર શ્રી દેવેડ્ડ કિંતા. આર વિદ્યાન દી તદ્દ દીક્ષિતા આર્યિકા ધર્મશ્રી તયા કારાપિતમ્

૪૯. ચૌમુખી ધાતુની ફેાર્સ્ડીંગ સં. ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સુદ ૧૦ સુધવાર શ્રી મૂળસંધે વિદ્યાનંદી….. હુમડ……

પ૦. ચૌવીસી ધાતુની. ઇંચ ૧૨ાા×૭ ની.

લેખ—સં. ૧૫૧૫ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૭ રવી. શ્રી મૂ, સ. અ ગણેન દાસ ધે શ્રી કુંદે પદ્માન દી–દેવે દ્રષ્ટ તિ, વિદ્યાન દી ગુર-મદેશાત હુળડ શાંતિ ગાંગા ભાગ છે જ્યુસત… પ્રશ્રુમતિ.

પ૧. નંદી ધર૧૨ જિન પ્રતિમા ધાતુની ગાળ—લેચી ઇચ છ×દાક લેખ—સં. ૧૪૯૦ વૈશાખ સુદો ૯ શનો શ્રી મૂળ. બ. સ. નંદીસ ધે શ્રી કુંદ૦ લા. પદ્મનંદી, ભ૦ સકલકોર્તિ— ઉપદેશાત્ સંધ: પ્રયુમિતિ.

પર. રત્તત્રવ ધાલુતા. ઉંચા છેંચ છ લેખ—૧૫૧૦ વૈશાખ સુદી ૧૦ તેલ લેખે—હુમડ પર. રત્તત્રય પ્રતિમા ધાલુતી ઉંચી ૬ શ્રચે. લેખ—સં. ૧૫૦૩ મહા સુદ ૧૩ સ્ટ્રી—સક્ક્લકીર્તિ, વિશ્વલેંદ્ર- કીર્તિ ઉપદેશાત્ હું જાડ શાતીય અર, મલ્લી, **મુનિમુન્ન** રત્નત્રયા **પ્રતિ**ષ્ઠિત્**ય** 

પ૪. રત્તત્રય-ધાતુના. ઇંચ ૭×૫

સેખ—સં. ૧૫૩૭ વર્ષે વૈશાખ વદી ૧૨——વિ**દ્યાનંદી~છું.ઋદ** સુભઃ સુયાત્

પપ. પંચ પરમેષ્ઠી ધાતુના ૭ ઇંચ

લેખ—સ. ૧૫૦૦ વૈશાખ સુદી ૧૫ વિદ્યાન દી-**હુમડ—ન્યાદિ-**નાથમ્ બિંબમ્

પદ, પંચ પરમેકો ધાતુ-૭ ઇંચ.

લેખ—સં. ૧૫૩૪ વર્ષે કાગુણ સુદી ૧૦—**શુવનકોર્તિ ગ્રાન-**ભૂષણ ઉપદેશાત્—હં'ઝડ ગ્રાતીય શ્રેષ્ઠી ખેતા પુજા ભા**ઃ**—

પછ પંચ પરમેકી ધાતુની ૭ ઇંચની.

લેખ—સં. ૧૫૪૦ વર્ષે વૈશાખ સુદી ૧૦ મુધવાર શ્રી કાષ્ટાસં છે. શ્રી નંદીતટ ત્રચ્છે વિદ્યાગણે—સામક્ષીતિ પ્રતિષ્ઠિતમ્ નરસિંદ્ભપુરા દ્યાતીય કલશધર ગાત્રે—મુનિસુવત પ્રતિમા.

પ૮. પંચ પરમેષ્ઠી પાર્શ્વનાથ ધાતુના ઇંચ છં લેખ – સં. ૧૫૩૭ વૈશાખ સુ. ૧૨ સુધવાર—વિદ્યાન'દી… દુઃભડ વ'શે

પદ પંચ પરમેષ્ટી આદિનાથ ધાતુના–ઈચ છ ના. લેખ—સં. ૧૫૩૭ વૈશાખ સુદ્દી ૧૨ વિદ્યાનંદી–દુંબક વંશે.

૬૦. પાંચ પદમેષ્ઠી ધાલુના-૭ ઇચના.

**લેખ—સં. ૧**૫૩૭ ઉપક્ષાજ લેખ.

६१. रतनत्रय धातु ४ ध्रयताः

લેખ-સં. ૧૫૩૫ વર્ષે શી મળસંથે શાનભાષા મુર્ક મુદ્દેશાત.

**૬૨. રત્નત્રય પ્રતિમા**—કાા ≌ચની⊾

લેખ—સં. ૧૫૩૫ મુલકાલે —હાનમૂપયુ...

ં **૧૩. પાર્ચનાય-ધાત**ના ૯ કેએ સહિત ઇંચ ૪ા**!** લેખ-સં. ૧૫૩૧ વર્ષે માધ સુદી ૧૨ મુ મુંદ**૦ ભુવનકોતિ** સરિ પ્રતિષ્કિતમ હેં ખડ ગાતિય.....

**દેજ. ધાતની પદ્માસન** મૃનિસુવત પ્રતિમા જાા **ઇચ**. **લેખ-સ. ૧**૬૮૭ વર્ષે માધ સુદી પ ગુરૂ મૂળસાં**ધે પદ્મા**ર્દી ઉપદેશાત .....

**૬૫. ધાતુની પદ્મા**સન પ્રતિમા ૫ ઈંચ. લેખ-સ. ૧૧૮૩ ઉપલાજ લેખ. બદામડીવાળી.

્ર **૬૬. પદ્મમાસન** પ્રતિમા ધા<u>ત</u>ની–૪ ઇંચ. લેખ-સં. ૧૬૨૭ વર્ષે ભા સમિતિકોર્તિ ઉપદેશાત.

**૧૭. પાર્યનાથ ધા**તના ૪ ઈંચના ૭ કેસવાળા.

ક્ષેખ—તથી.

**૬૮. મદ્માસન ધાત્ર−૪** ઈંચના.

સેખ—નથી.

**૧૯. ચંદ્રપ્રશુ** પદ્માસન-૪ ઇંચના.

ક્ષે ખ—નથી.

ં ૭૦. પાર્શ્વનાથ ધાતુના-૪ ઇંચ.

લેખ-સં....મૂળસંધે-હુમડ જ્ઞાતિ.

**૭૧. રત્નત્રય ધા**તના આ ઇંચની.

ે **લેખ—૧૫૭૫ વાળા ગાનભૂષણ ગુરૂપદેશાત** હુંજક શાતીય.

**૭૨. ચૌમુખ સફેદ પાષાણના ૨ ઇચના ચાં**કીની બેડ્ક સાથે. ક્ષેખ—નથી.

૭૩. પદ્માસનુ ધાતુની રાા ઇંચની.

સેખ-સં. ૧૫૨૯ વર્ષે-વિદ્યાન દી--

**૭૪. પાર્યનાથ ધાત્ર-ઢ ઇચિં**ના

**સેખ-સ. ૧૬૨૪ સ્કૃષ્ટ આઇ. ગંચા પ્રતિષ્ઠિતમુ** 🐇 🚟

૭૫. પદ્માસન પ્રતિમા રાા ઇંચ

क्षे भ-संवत १५६७.....

છક. પદ્માસન પ્રતિમા ૨ ઇચ.

લેખ-સંવત ૧૫૧૩ વર્ષે વૈશાખ સદી ૧૦ ભુધવારે હવિદ્યાન દી ....

૭૭. પદ્માસન ધાત ૩ ઈંચના.

લેખ—સંવત ૧૫૬૫ મળસંઘે વિજયકોતિ<sup>૧</sup>.....

૭૮. પદામડીવાળી પ્રતિમા શ્રો તેમનાથતી ધાતુતી ૪ **ઉચતી.** 

લેખ—રામકીતિ<sup>ર</sup>.....

છ . પાર્શનાથ ધાતના સા ઇચના.

લેખ—તથી.

૮૦ પદ્માસન ધાતના ૨ ઇંચ.

લેખ---સંવત ૧૫૭૩ મળસાંધે મલ્લોભ્રષ્ણ, લક્ષ્મીચંદ્ર.

ં ૮૧. પદ્માસન ધાતના પાર્શ્વનાથ. કેશ નથી. ૨ ઇંચના. લે ખ—નથી.

૮૨. પદ્માસન ધાતુના ૨ાા ઇંચના.

લેખ-સ વત ૧૫૧૩ મહાચંદ્રીપદેશાત...

૮૩. પદ્માસન ધાતના સા ઇંચના.

લેખ-સંવત ૧૫૪૪ વૈશાખ સદી ૧ સામે.

૮૪. નાની પ્રતિમાં સાત તેમાં પરવાળા તેમજ ચાંદીની ચાલા છે. બધી ૧ ઉચતી છે.

કે **ખ**—નથી.

૮૫. પદ્માવતી સકેદ પાષાથ ૧૦ ઇંચના ઉપર પાર્યનાથ તથા Y 414 0.

ક્ષેખ—સંવત ૧૮૦૬ ચૈત્ર સદી ૫ મૂળસંક્ષે ૧૧૦ રત્નચંદ્ર-પ્રશામતિ, લેખ ધસાઇ ગયા છે.

૮૬. **પદ્મા**વતી કાળા પાષા**અની ઉપર પાર્યાનાય ઇંચ ૯૦૦ ની** હે ખ--નથી.

૮૭. પદ્માવતી કાળા પાષોણ ઇંચ ૮×પાા ની. લેખ—નથી.

૮૮. ધાતની પદ્માવતી પ્રતિમા હ ઇંચની ઉપર પાર્ધનાથ હ કેપ્ય છે. કાતરકામ ઉત્તમ છે.

લેખ—સંવત ૧૪૨૫ મહા સદી પચંદ્રકીર્તિ<sup>ર</sup>…

૮૯. પદ્માવતી કાળા પાષાણની પ ઇંચની ઉપર પાશ્વ નાથ.

લેખ—સંવત ૧૪૧૦ વર્ષે ભાદરવા સદી ૧૪ શ્રાવક કરણા ભાર્યા વિમલકીતિ

### યંત્રો.

૯૦. રવિમંડળ ૧૧ ઇંચનું તાંબાનું ગાળ સ. ૧૫૧૮ વેશાખ સુદી....

૯૧ દશલક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ૭ દંચનું સંવત ૧૭૧૦ જેષ્ઠ સાદી દુ ગુરૂ.

૯૨. સિદ્ધ્યક ધાતુનું ક ઇંચનું સંવત ૧૬૨૨ કાગુણ સુદી a સમતિકોર્તિ'...

૯૩. સિદ્ધા મંત્ર ચાંદીનું ક ઈચનું સંવત ૧૯૫૪ પૌષ કૃષ્ય પ સુર વાલા લીલાચંદ ભાર્યા હરકારે મૃતિ મહારાજ શ્રી હર્ષકીર્તિ હસ્તે કર્મક્ષયાર્થ પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ

૯૪. સમ્યગ્રાન યંત્ર ૬ ઈચનું સંવત ૧૬૮૫ વૈશાખ વદી ૧ઢ હયા. સમ્યગુરશીન યાત્ર ૬ ઇંચતું સાં. ૧૬૮૫ પદ્માનાં 🕸 💥 🚐

હ. ચાંદીનું મંત્ર દશલક્ષણનું હ કાંચ લેખ — સં. ૧૯૫૪ વર્ષે પીષ કૃષ્ણ ૪ ગુરૂ દોલા બંદરે નિ. લીલાચંદ ભા∘ હચ્કું વરેષ્ણ. રવ. પતિ લાભાર્ય મુનિ મહારાજ હર્ષકોતિ હસ્તેન ધર્મ ઉત્તેજનાર પ્રતિષ્ઠા કારાપિતમ્

૯૭. સમ્યક ચારિત્ર યંત્ર ૬ ઇચ.

લે મ—સંવત ૧૯૧૮ વૈશાખ સુદી ૫ રવિ મૂળસંથે ભાગ ચંદ્રકિર્તિ, ભાગ ગુણુચંદ્ર હસ્તે.

૯૮ સાલહકારણ યંત્ર દુનું ઇંચ ધાતુનું.

લેખ—સંવર ૧૫૩૪ ભાગ સુદ ૧૪ રવિ સકલકોર્તિ મહેંદ્રકીર્તિ સુરુ પ્રતિષ્ઠિતમ .

૯૯ ચાંદીનું દશલક્ષણનું ૭ ઇંચનું યંત્ર.

લેખ—સંવત ૧૮૬૭ વર્ષે મૂળસાંધે જીતે દહેરે લાગ વિદ્યાન દી: ભાગ દેવે કોર્તિ વિદ્યાભૂષસ પ્રસમિતિ.

૧૦૦ દશલક્ષણ યંત્ર ધાતુનું ૬ ઈંચનું

લેખ—સં. ૧૬૮૫ કા સુદ ર સામ કાષ્ટાસંથે ભ૦ રામકીતિ' યદ્માનંદી ગુરૂ ...

૧૦૧, ચાખાંકું યંત્ર ૧૬ ક્રાંઠાનું ધા×ધા નું પદ્માવતી યંત્ર. લેખ—નથી.

૧૦૨. ચાખંડુ યંત્ર ૯×૯ તું. જવાલામાલાનું યંત્ર. **લે**ખ નથી.

૧૦૩, સિલ્મક યંત્ર ક ઇંચતું ધાદુનું.

લેખ—સંવત ૧૬૬ સાહ વદી ૮ શુર મૂલકાયે વૃદ્ધીભૂમ**ન** સુરપદેશાત્… ૧૦૪. પત્રલાં પ ધાતુના ૨×૨ ના કાષ્ટાસંધે વાગડ ગચ્છે શ્રી મહેંદકીતિ દેવા.....

૧૦૫. પગલાં ૧૫×૧૫ ના વિદ્યાન દીતે નમઃ શ્રો મલ્લીભૂષ**ય** -લક્ષ્મીચંદ્ર પ્ર**યુ**મત્તિ.

૧૦૬. પાંચ પગલાં ૨ા×રા લેખ નથી.

૧૦૭ પગલાં વિદ્યાનંદી ૨×૨ ધાતુના શ્રી મલ્લીભૂપણ લક્ષ્મીચંદ્ર **પ્ર**થમિતિ

૧૦૮. ચાેખંડુ યંત્ર તાંબાનું ૩×૩.

લેખ—સંવત ૧૫૨૫ મૂળસંવે વિદ્યાનંદી.

૧૯**૯ યાંત્ર લાંભ ચારસ** ૧×રાા તત્યાર્થ ભૂમિકા-ત્રૈકાલ્યં... લેખ-સંવત ૧૫૩૧ વર્ષે કાષ્ટાસાંથે તરેંદ્રકોતિ.

૧૧૦. ચાેખંડુ ધાતુનું શા×ગા

લેખ—સંવત ૧૫૮૬ વર્ષે ભ૦ મલ્લીભૂષણ, લક્ષ્મીયંદ્ર.

૧૧૧. ચાખંકુ ધાતુનું જાા×જાા ઇંચનું સિદ્ધચક્રતું.

લેખ—વંચાતાે નથી. મલ્લીભૂષણ વંચાય છે

૧૧૨. ક્ષેત્રપાળ ૧૫તા ઇંચ સફેદ પાવાણના.

લે ખ- ઉકલતા નથી.

૧૧૩ શાસનદેવી સફેદ પાષાચ્યુ એ **હાય**ત્રાળી ઉભી ૧૪ **ઇચની** ન્તૃત્ય સુકામાં. જૂની.

૧૧૪. શાસનદેવી બીજા ૧૦x૫ એ ઢાથ રત્ય મુદામાં લેખ નથી.

ધાધામાં શ્વેતાં ખરી નવખંડ સહિત પાર્ધાનાથ મંદિર શિખર ભાંધ ૫૦૦-૬૦૦ વધતું જીતું છે ભાવનગરનો કુવામાંથી નીકલેલા એમ કહે છે. અત્રે શ્વે. જેતોના ૨૫-૩૦ ધર છે.

## ધાેેેઘાથી સુરત લઇ જવાના મૃતિ તથા યંત્રો.

ધાલાથા અત્રે સરતના શાંતિનાથ દિ. જૈન મંદિર માટે અમા નીચેની પ્રતિમાએ વિગેરે લાવ્યા છીએ---

- ૧. પદ્માવતી કાળા પાષાએ ૯ ઇંચ. લેખ નથી. પ્રાચીત.
- ર. પદ્માવતી કાળા પાષાજા ૭ ઇચ. પ્રાચીન.
- 3. રત્વત્રય ધાતાના ૯ ઈંચના.

લેખ-સંવત ૧૫૦૪ના વિદ્યાનંદી.

- ૪. એ ખડ્ગાસનના ધાતુના પ્રતિમા ૯ ઇંચના કાનડી લેખ છે.
- ય. યંત્ર સિદ્ધચક ધાતુનું ૧૬૨૨ તું.
- તાંબાનું ચારસ યત્ર વિદ્યાન દીવાળું.
- ૭. પગલાં વિદ્યાન દીના ૨ ઇંચના. **ધાતુના. ભ૦ મલ્લી ભૂષ**ણે ખનાવેલા.

## દ્યાંઘાથી ૨ માર્ઘલ દાદાસાહે**ઝ** પગલાં આરમનાં કાંદ્ર નથી.

- ૧. વિદ્યાનંદ સ્વામીના પગલાંના ચાતરા ૭×૭ ના પગલા ૯×૪ ઇંચ લાંબા. જુના પાષાણ લેખ છે પણ વ'ચાતાજ નથી. લસાર્ધ પ્રયાસે.
  - ર થી ૧૧. લાઇનવ્યંધ પગલાં છે ખુલ્લાં.
- ૧૨. જાદાં પગલાં ખુલ્લાં. ૮ ઇચના બધા, ૮ મી કાનખજારા મહારાજની દેહરી કહેવાય છે.
  - ૧૩. દેહરીમાં પગલાં છા ઇચ્ચી.
  - ૧૪. દેહરીમાં પગલાં ૭ ઇચના.

૧૫. ખુલા પગલાં ૮ ઇચના.

૧૬. ખુલ્લા પગલાં ૮ ધ્યતા.

અત્રે મકાન, કુવા, ધર્મશાળા હતા, હાલ નથી એ **વ્યાજી** કાટ છે.

તા. ૨૨–૨–૫૮

નાડ—લોધા (ખંદર) ઘણું જ પ્રાચીન મોહું નગર હતું જે આજે અસ્તભ્યસ્ત છે. ધોધા તૂરીને ભાવનગર વસ્યું છે. ધોધામાં તો દરેક જાતના કારીયરા વસ્તા હતા. ને કરાડોના વ્યાપાર આ ખંદરેથી થતા હતા. ચાપડાના દહેરાનું સહસ્તકૂર ચૈત્યાલય (ધાતુનું) અત્રેજ સં.૧૫૦૦ ની સાલમાં તૈયાર થયેલું છે જેથી જણાય છે કે ત્યાં કેવા કેવા કારીયરા વસ્તા હશે ને કેટલા કેટલા ઉદ્યોગો હશે. આજે તો ધાધા એક ખંડીયર જેવું જણાય છે જેની ઉત્તતિ ભારત સરકારે પુનઃ કરવાની જરૂર છે. શેડ ચુનીલાલ ખુશાલચંદ ને શેડ રાયચંદ ત્રોભાવનદાસના ઘરા ધાધામાં છે, પણ હાલ ત્યાં કાઇ રહેતું નથો, તેથી મંદિરાની દશા શાચનીય છે. પણ પુજારી ઘણાજ યોગ્ય છે. અને ત્રણ દિવસ ભાવનયર, ધાધા જઇ આવેલા જેમાં ધણું પ્રાચીન પુરાતત્વ જાલ્યુવાનું મળ્યું છે અત્રે દિવ્ જૈનના ૨૦૦-૩૦૦ ધરા પ્રથમ હતાં હુમડનાજ મહોલ્લા આજે પણ કહેવાય છે.

મૂળચ°દ કસનદાસ કાપડિયા. તા. ૨૯-૭-૫૯



# वीर सेवा मन्दिर